



राजपात एण्ड सन्ता, दिल्ली #

# Durga Sah Municipal Library, NAINITAL.

दुर्गोसाह म्युनिसिपल वाईवेरी नैनीसाल

Class No. 8913...

Book No. 8913...

Received on ......

## 4959

मूल्य : चार रुपये प्रथम संस्कर्ण : जुलाई, १९६० प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली मुद्रक : युगान्तर प्रेस, दिल्ली

#### श्रामुख

बस्तर के जन-जीवन पर यह आञ्चिलक उपन्यास है। बेस्तर मध्यप्रदेश में दक्षिण में स्थित क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है। किन्तु आबादी में उतना ही विरल है। सघन वनों, घाटियों और नदी-नालों से भरी यहां की हरी-भरी घरती के पचहत्तर प्रतिशत से भी अधिक निवासी आदि-वासी हैं और आज भी आदिम सभ्यता में हैं। उनके अपने रीति-रिवाज हैं। उनकी अपनी संस्कृति है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ वर्षों से मोटर-यातायात आरम्भ कर इस अंचल का सभ्य संसार से सम्बन्ध जोड़ दिया गया है, परन्तु अब तक यहां के निवासी शहरी सम्यता से काफी दूर हैं और उन्होंने अपनी प्राचीन सांस्कृतिक घरोहर को अछूते कीमायं की मांति सुरक्षित रखा है।

जपन्यास की कथा बस्तर राज्य के भ्रादिवासियों के ऐतिहासिक गदर से संबंधित है। यह गदर भ्राज से लगभग ५० वर्ष पूर्व भ्रंभ्रेजी सरकार के विरुद्ध हुआ था। गदर के भ्रतेकानेक कारणा थे भ्रीर उसमें वहां के राज-परिवार का भी हाथ था। गदर का पूरा संगठन घोटुल से हुआ था—लाल मिर्च भ्रौर भ्राम की डाल घर-घर भेजकर। घोटुल बस्तर में प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के कुंबारों के भ्रावास या 'बेचलर्स होम' हैं।

इस उपन्यास का श्रधिकांश भाग घोटुल-जीवन, वहां की संस्कृति, वहां के निवासियों के रीति-रिवाज श्रीर उनके जीवन के समग्र चित्र सामने रखता है। यदि पाठक वह पा सके तो मैं श्रपना श्रम सफल मानूंगा।

—राजेन्द्र श्रवस्थी 'तृषित'

ऊपर महुत्रा की लाल-लाल नई कोंपलें। कोंपलों के बीच रस भरे फूल। नीचे वैसी ही धरती। जब सामने किसी पहाड़ की चढ़ाई होती है श्रीर रंगीन हवा बहती है तो जैसे धरनी का सारा खून श्रासमान में समाने के लिए उड़ने लगता है। गुफाश्रों में गोते लगानी यह हवा समतल में श्रेमी होकर चक्कर काटने लगती है, चोट खाए साप की तरह। साल, श्रमि, महुश्रा, कोहा श्रीर सागोन के ऊचे-ऊचे भाड़। बेरी भी घनी श्रीर फंनी भाड़िया। छित्ती में छत-राई हरी-भरी खेनी-सी धरती। पीपल, मर्का श्रीर कदम्ब की घनी छाया। मर्प जैसी पगडंडी इन्हें पार करती नीचे उतरती है। सामने एक नाला है। दोनों श्रीर दो ऊची घाटिया। एक श्रीर चढ़ने में सास फूलती है। दूसरी श्रीर उतरने में सास को चैन श्राता है। पहले चैन फिर दम फुला देने वाली चढ़ाई। तब काटों का रास्ता। थोड़ी दूर चनकर वह सरसों के फूल जैभी टारियों में खो जाता है।

ट्ह ट्ह ट्ह—यह टिमकी की स्नावः ज है। ठन टन ठन—यह थाली पीटी जा नही है।

सूर्ररेर्रर्र—की भर्गई आवाज जंगली भैंसों के सींग के बाजे से निकली, ढोल के घर्राए सुरों के साथ मिलकर गाव भर में फैल गई।

रे रे रेलो रे रेलो रे, रेलो रे रे रे रेला रेग्एए !

लड़ कियों के समवेत स्वर ने बाजे वालों की चुनौती दी। बजाने वालों में जवानी का नया रंग थाया। उनके स्वर और बढ़े। लड़ कियों के मीठे कंठों ने

१. धवा का पेड़ २. इमली ३. आम

जैसे हिलोरें ली । जितने खड़े थे सबकी श्रांखें फट गईं। दांतों ने श्रंगुलियां काट लीं। सब जाग गए। एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगे।

'ठहरो' सेमर की रूए जैसे बाल, पर करईमुण्डा के पत्थरों-सा हढ़ कारीर बाला भ्रादमी जोर लगाकर चिल्लाया । किसी मिलिटरी श्रफसर का आर्डर था बह, गांव का गांव चृप । बस एक हलकी-सी सुरसुरी—सीईईईई । एक दूसरे की आंखें श्रापस में टकराईं।

'यह होड़ किसलिए ?'—जवान-बूढे ने रौबदार आवाज में पूछा । कहीं से कोई भावाज नहीं ।

सब तरफ खामोशी।

'बोलो'—गरज मुनकर ढोलक वाले के हाथों से ढोल गिर गया। वह तना खड़ा रहा। उसके होंठ खुले, हिले, फिर बन्द हो गए। कुछ देर बन्द रहे, फिर खुले, 'इन लड़कियों की इत्ती हिम्मत!'

'हां'—एक सुरीली यावाज ग्राई। पानी भरी घटायों के बीच से बिजली जैसी चमकती उसकी ग्रांखें नाच उठीं।

'तुम हमारे गले को नीचा दिखाना चाहते हो ?'

बूढ़ा पलक भंपकते सब कुछ भांप गया । आगे बढ़कर उसने लड़की को गोद में उठा लिया और ढोलिकिये के पास जाकर उसकी पीठ थपथपाई।

'शाबास !'

न जाने कितने और जोड़ों की छाती पर कांटे चुभे। भाग्य छाया की तरह होता है। जब कोई उसे पकड़ना चाहता है, वह दूर भागता है। जब भ्रादमी उदासीन हो जाता है, वह पीछा करने लगता है।

महुत्रा ने शायद पकड़ने की कोशिश नहीं की, औरों ने की होगी। सुलक-साए की छाया उसके पास थी।

'भगड़ा बन्द नहीं होगा ?' बूढ़े फगरू का प्रश्न, इन दोनों के होंठों पर खेलती मुसकान में घुल गया।

'हां-हांऽऽ'—एक मावाज गूंजी। दोनों दलों के नेतामों ने सुलह कर ली थी। सैनिकों ने भ्रपने तीर तरकस में डाल दिए।

सुलकसाएने धागे बढ़कर फालरसिंह के हाथ से खरहरा छीन लिया। वह दो गैंनों के बीच के चौरस्ते को साफ करने लगा। जिस पैतरेबाजी से वह सफाई कर रहा था उसे देखकर बूढ़ा गायता भी ग्रपनी हंसी न रोक सका। बोला, 'देख महुआ, कहती थी सुलकसाए ग्रलाल है। दिनभर पड़ा-पड़ा खाता है, कामधंधा उसके बाप से नहीं हुआ। देख रही है न उसके कमाल, ग्रब शिकायत तो नहीं करेगी?'

महुम्रा ने म्रांचुल का छोर मुंह में ठूंस लिया ग्रौर ग्रपनी कौड़ी जैसी बड़ी ग्रांखों से सुलकसाए को देखा। वह नीचे सिर भुकाए तेजी से घूल उड़ा रहा था। जमीन भाड़कर वह तनकर खड़ा हो गया ग्रौर उसने गर्व के साथ चारों श्रोर नजर डाली, 'इंगे।'

महुगा चौक में कूदी। जब जमीन ने सारा गोबर सोख लिया तो उसने जोंदरा ( ज्वार ) के ग्राटे से चौक पूरा। उसपर कुछ कच्चे ग्रीर पके चावल बगरा दिए। गायता ने प्रपनी चकमक सुलकसाए की श्रीर बढ़ा दी। सुलकसाए ने आगे बढ़कर 'जोत' जला दी। जोत जलते ही सब सिरहा' की श्रोर देखने लगे। सिरहा नारायनदेव की पूजा में खो गया। दो-चार मन्तर पढ़ने के बाद उसने देवताओं को धूप दी। सारे लोगों की आंखें सुग्रर पर ग्रटक गई। वह जमीन में मुंह लगाए पहले की तरह खड़ा था और सारे चावल उसी तरह बिखरे थे। सिरहा के चेहरे पर चिन्ता की रेखाएं उभरीं। उसने देवता का नाम लेकर नारियल फोड़ा। उसपर लांदा चढ़ाई। मन्तर द्वारा वह सुखर की चेतना जगाने लगा। सुग्रर मन्तर के प्रभाव से भूम उठा। चावल के दानों को समेटने के लिए उसने जैसे ही मुंह खोला, मुलकसाए ने श्रागे बढ़कर उसकी पुंछ काट ली। पूंछ के कटते ही नारायनदेव की आतमा सम्ररपर उतर म्राई। फिर उसने खूब चावल खाए। सिरहा ने उसकी खूब पूजा की श्रीर श्रारती उतारी। बुढी भमको तब तक बाजू में गड़ढा बना रही थी। गड़ढा खुद गया तो उसमें गरम पानी भर दिया गया। फगरू, सुलकसाए और सिरहा तीनों ने सुग्रर की पिछली टांगें पकड़कर उसका मुंह गड्ढे में जैसे ही डाला कि वह ददें भरी ग्रावाज से चीख उठा : चि चीं चीं चीं चीं चीं। ग्रीरतों की ख़शी का ग्रन्त नहीं। जनका नारायनदेव प्रसन्न हो गया था। देव प्रसन्न हो गए। ग्रब बरस भर गांव

१. गांव का मुखिया, जो सारे गांव का प्रतिष्ठित धार्मिक पुरुष होता है !

२. गोंडी साड़ी ३. हां

४. गुनिया; ऋड़ाई-फु काई का काम करने वाला गांव का प्रमुख व्यक्ति

सुखी रहेगा। भूत-प्रेतों की बाघा उन्हें नहीं सताएगी। कहीं कोई बीमार नहीं पड़ेगा। महुग्रा सबसे ज्यादा ख़ुश थी। सुग्रर के खून की घार को देखकर उसके काल बदन में, सेमर के फूल की तरह चमकते होंठ ग्रपने ग्राप गुनगुना उठे:

> तेर ना नी न थो, तेर ना ना के नांव रे। तेर ना ना, ना ना, तेर नाना के नांव रे; तेर नाना थ्रोऽऽऽ।

दूसरी लड़िकयों ने महुग्रा का साथ दिया श्रीर लड़कों ने भी। ढोलची श्रपने साथी को पहल लेता देखकर कैसे चुप रहता ! वह भी मैदान में उतर पड़ा। िटमकी, किकिर। धाली श्रीर नगाड़े बज उठे। देखते-देखते वहां नाच-गाने का खासा मजमा जम गया। मजमें में जब सब खो गए तो सुलकसाए ने गले से ढोल का फन्दा निकालकर फगरू के गले में डाल दिया। फगरू के नंगे हाथ ढोज के चमड़े पर थाप देने लगे। सुलकसाए ने ग्रागे बढ़कर महुग्रा की कमर पकड़ ली। वह प्यार के दर्द से चीख उठी। बांस की जवान कोंपल की तरह उसने श्रपनी कमर को लचकाया और गले को ऊपर भटका देकर छाती सामने तान दी। सुलकसाए ने भी वही किया। यह देखकर दस-पांच श्रीर जोड़े मैदान में उतर पड़े। गांव के श्रवेड़ श्रीरत-मरद भी पीछे न रहे। बूढ़े-बूढ़ियों की श्रांखें इन्हें देखने में खो गई।

### ती ना ना मुर ना ना रे ना ना ना मुर ना ना हो।

ढील और नगाड़े बजते रहे। जवान जोड़े अपने रंगीन पैतरे दिखाते रहे। अधेड़ औरतें अपने बिसरे जमाने की याद में मस्त उसके गीतों का साथ देती रहीं और बूढ़े खीं के हुए यह तमाशा देखते रहे। सब खुश, सब मगन, सब अपना दुःख भूल गए। किसीको कोई चिन्ता नहीं, कि । को काई परवाह नहीं। नारायनदेव ने इतनी सरलता से उनकी पूजा स्वीकार कर ली थी।

उत्सव घंटों चलता यदि भम ो की जर काले घोड़े पर सवार गोरे धफ-सर पर न पड़ती। वह न जाने कब वहां ग्राकर खड़ा हो गया था। देखते ही भमको ने धार्ग बदकर महुआ के चिहुंटा काटी। महुआ ने दर्द भरी 'सीऽऽऽ' की

१. यह बांस का एक तरह का बाजा होता है, जिसे मुंह से बजाया जाता है।

श्रावाज की । उस ग्रावाज के साथ ही सारा मजमा पस्त पड़ गया । गांव भर की ग्रांखें काले घोड़े ग्रीर उसपर सवार गोरे ग्रफसर पर ग्रटक गईं। महुग्रा पास खड़े गायता की छाती से लिपट गई ग्रीर जोर-जोर से सांस भरने लगी। 'क्या बट्टमीजी'—गोरे ग्रफसर के पीछे सफेद घोड़े पर सवार दूसरे ग्रफसर ने जोर से कहा। उसकी ग्रांखें लाल थीं। उनसे जैसे चिनगारियां निकल रही थीं। सब लोग भयभीत खड़े थे। दोनों ग्रफसरों के हाथ में पिस्तौलें थीं ग्रीर उनके पीछे चार-पांच सिपाही खड़े थे। वे हाथों में कोड़े लिए थे।

गोरा अपने काले घोड़े से नीचे उतर पड़ा। औरतों पर उसने एक उड़ती नजर डाली। उसकी नजर सबको छानती हुई महुआ पर अटककर रह गई। उसने सिर से पैर तक घूरा। उसके उभरते जोबन और दमकते चेहरे को देखा। मन ही मन वह न जाने क्या बुदबुदाया। साथ वाले काले अफसरने उसके सामने सिर भुका दिया। गोरे ने शायद उसकी परवाह नहीं की। वह बूढ़े गायता की ओर बढ़ा जिसकी छाती से लिपटी महुआ जैसे महक रही थी और उसकी सुगंध ने उसे पागल बना दिया था।

'तुम ये किया करटा !'—गोरे ने आंखें निकालते हुए गायता से पूछा। गायता शायद उसकी बात नहीं समभ पाया। महुत्रा को छोड़कर वह थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने गोरे के सामने सिर भुकाया और प्रश्नभरी मुद्रा में उसकी और आंखें फेरीं।

'क्या दुक्र-दुक्रर देखता, बट्टमीज !'

गायता ग्रव भी चुप था। काले ग्रफसर ने एक सिपाही के हाथ से कोड़ा छीनकर उसकी पीठ पर दो-चार जड़ दिया।

सर्रेरं सट्ट् सर्रेरं।

यहां खलबली मच गई। औरतें एक तरफ इकट्ठी होकर खड़ी हो गई। अपने तरकस से एक तीर निकालकर सुलकसाए ने अफसर को निशाना साधा ही था कि सिरहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। काला अफसर और उसके सिपाही आगे बढे। वे सुलकसाए को पकड़ना चाहते थे पर गोरे ने रोक दिया। उसने काले अफसर को पास बुलाकर पूछा, 'थे किया गरबर?'

काले श्रफसर ने यही बात गायता से पूछी। उसने कहा, 'हुजूर, हम लोग श्रापने नारायनदेव की पूजा कर रहा है। ये बरस भर का परव है। हम इसे 'लाडुकाज' कहते हैं।

'लेंडकाज! ये किया बाट?'—गोरे ने जिज्ञासा से पूछा। उसने अपना कोड़ा नीचे कर लिया था। उसके होंठ मुस्करा रहे थे और उसकी आंखों में खुजी चमक रही थी। गोरे के साथ वाले बड़े सिपाही ने, जो अपने सहायकों के साथ खुसफुस कर रहा था, आगे जाकर साब को बताया कि लाहुकाज गोंडों का एक उत्सव है। इसे ये साल में एक बार मनाते हैं और नारायनदेव की पूजा करते हैं। नारायनदेव इनके गांव की रक्षा भूत-प्रेत और खुड़ैं जों से करता है। ये सब मिलकर अपने देवता को मनाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि साल भर उनके गांव में कोई आपत्ति न आए।

गोरे ने पूछा, 'ये नरायनदेव कौन डेव ?'

गायता को जैसे अब गोरे की बात समक में आ गई थी। बोला, 'सिरकार, ये बोमारियों का राजा है। सारी बीमारियां इसीके कहने पर चलती हैं। सारे भूत-प्रेतों का वह मालिक है। चुड़ैल उसके इशारे पर नाचती है।' गायता ने गांव के गेंबड़े की ओर अंगुली दिखाई। वहां पत्थरों की एक ऊंची कोठी थी और उसपर कई छोटे-छोटे फंडे लगे थे, 'वह रहा हमारा नरायनदेव।'

गोरे ने सिर हिलाया, जैसे वह सब कुछ समक गया। चारों भ्रोर उसने नजर फेंकी। उसने गड्ढे की मोर देखा जहां सुभर उल्टा खड़ा था। देखकर उसने मुंह श्रीर भ्रांखें दोनों भ्रजीब-से ढंग से बनाए, 'जंगली भ्राडमी! कैसा जानवर को मारटा!'

'जंगली' शब्द सुनकर सिरहा प्रसन्न हो गया। 'हां सिरकार, हम जंगली' श्रादमी है। जंगल में रहता है। जंगल में श्रुमता है। जंगल का हर फाड़ हमारी रच्छा करता है। जंगल का हर जानवर हमारा साइगुती है। सुरजाल को हम भला क्यों मारता! हमने इसे नरायनदेव को दिया। उसने ले लिया। श्रव हम सब मिलकर इसका परसाद खाएगा। सिरहा ने सुलकसाए को इशारा किया। सुलकसाए ने गड़दे से सुश्रर को निकाला। गोरे ने श्रपनी लाल श्रांखों से घूरा श्रीर सिर तक टंगिया उठाकर सुलकसाए ने जैसे ही चोट की कि सुश्रर दो दुकड़े हो गया। उसने एक श्रजीब तरीके से टंगिया दूर फेंक दी। गोरे की तरफ देखकर

१. साथी २. सुऋर

बोला, 'खाइगा सिरकार ?'

न जाने गोरे ने उसकी बात समसी या नहीं । बोला, 'ट्रेमेंडस''''जानवर ग्राडमी !'

'नहीं, जंगली आदमी !' सुलकसाए ने व्यंग्य किया और सुअर को अपने हाथों में ठीक करने लगा।

गोरे ने जोर से हंस दिया, 'बहुत खूब !' उसने काले अफसर की श्रोर देखा, 'भ्राज रात रेस्ट करेगा''' खूबसूरत लोंडी !'

घोड़े ने दुम हिलाई और टापों की आवाज करते वे आगे निकल गए।

गांव के पैरों को घोता नाला ! किनारे एक छोटा-सा टूटा-फूटा पक्का मकान ! किस जमाने में, किसने उसे बनवाया, कोई नहीं जानता । न जाने कितने सालों से वह हवा-पानी की बौछारें सह रहा है । गांव वाले दिन में उसकी परछी में कभी बैठ-उठ लेते हैं । बरसात के दिनों में उसकी ज्यादा फिकर की जाती है । परन्तु रात को वहां कभी कोई नहीं ठहरता । गांव भर में इसके सम्बन्ध में कई किस्से कहे जाते हैं । नाम है राजामहल । ध्राने-जाने वाले सोचते हैं, कभी कोई राजा वहीं रहता रहा होगा । परन्तु सच तो यह है कि बस्तर के सिवाय किसी गांव में राजाधों ने न कभी यहां ध्रपना डेरा डाला धौर न कोई इमारत बनवाई । कुछ मंदिर बनवाए हैं परन्तु वह भी यहां नहीं । गांव में फूस की बीस-बाइस टपरियां हैं । सारं मकान कच्ची माटी घौर बांस की कमचियों के बने हैं । गांव के दो छोरों पर दो ऊंचे टीले हैं । लगता है किसीने जमीन खोदकर बिल बना दिए हैं । ऐसे गांव में इंटों का पक्का मकान, चाहे वह खण्डहर ही क्यों न हो, महल से कम नहीं । इसीलिए उसे सारा गांव राजामहल कहकर पुकारता है । राजामहल की सफाई की गई । यहीं गोरे अफसर और उसके साथियों के ठहरने का बन्दोबस्त किया गया ।

गायता को जब यह खबर लगी कि यह गोरा भ्रफसर रियासत का बड़ा साहब है भीर गांव की जांच करने भ्राया है, तो वह कोड़े की मार भूल गया। भ्रपने को वह घन्य मानने लगा। इतने बड़े भन्नदाता के हाथ की मार उसे भग-वान के वरदान जैसी लगी। उसने सिपाहियों को सलाह दी कि सरकार को उस महल में न ठहराया जाए, किन्तु सबने उसकी बात अनसुनी कर दी। गायता से न रहा गया। गांव में आने वाले हर अफसर की सेवा करना उसका काम या। वह जानता था कि इन्हीं अफसरों के बल पर गांव सुखी रह सकता है। राजा तो नाम के लिए हैं। सारा कारोबार अंग्रेज अफसर ही करते हैं। उसने यह भी सुन रखा था कि रियासत पर कड़ी नजर रखने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक बहुत बड़ा अफसर बैठाल दिया है। दौरा करने वाले अफसर अपनी रिपोर्ट उसी आफिसर को देतें हैं और वही सबके भाग का फैसला करता है। यदि ये अफसर नाराज हो गए तो न जाने कब, किस आदमी पर कौन-सी विषदा आपड़े।

गायता बुद्धिमान था। सारे गांव का वह नेता था। उसकी श्रंगुलियों के इशारे पर पूरे गांव का गांव श्राम में कूद सकता था। उसपर सबको श्रदूट भरोसा था। यही कारए। है कि गांव के किसी श्रादमी ने कभी श्रदालत नहीं देखी। गांव के सारे फगड़े गायता बड़ी होशियारी से निपटा देता है। उसने कभी किसीका पक्ष नहीं लिया।

गायता की वात गोरे अफसर के सिपाहियों ने नहीं मानी, इसलिए गायता मयभीत था। उसे डर था, यदि रात को गोरे अफसर पर किसी भूत या चुड़ैल ने घावा बोल दिया तो उससे ज्यादा नुकसान सारे गांव का होगा। वह मालिक है। गांव में आग लगवा सकता है। गांव के एक-एक आदमी को जिंदा जलवा सकता है। हाथ में लाठी लिए वह राजामहल आ पहुंचा। दरवाज़े पर उसने माथा देका तो गोरा अफसर बेहद खुश हुआ। उसने आगे बढ़कर गायता के हाथ पकड़ लिए। बोला, 'अमको बहुत रंज, दुमको कोरा मारा—अमको मुआफ करो।' गायता ने सिर भुकाया, 'यह क्या सिरदार, ऐसा भाग किसे नसीब होता है!'

गोरा लिजत हुआ। कमर के पीछे दोनों हाथ बांघकर वह राजामहल की भीतरी परछी पर आगे-पीछे घूमने लगा। गायता ने कहा, 'हुजूर!'

'हां ।' गोरा ठहर गया । 'एक बात कहने भ्राया हूं, सिरकार !' 'येस, येस, कथ्रो ।' 'हमारे यहां थानागुड़ी है, सिरकार ।' 'ये किया ?'

'थानागुड़ी। यहीं हम गांव में श्राए हर मिहमान को ठहराते हैं।' श्रंगुली दिखाकर वह बोला, 'वह रहा हमारा घोटुल और उसीसे लगी है थानागुड़ी। यहां हर गांव में वह होती है। शायद सिरकार श्रभी नये-नये

आए हैं !'

'हां' गोरे ने सिर हिलाया, 'श्रभी श्राया।' वह गायता की श्रंगुली की नोक की श्रोर ध्यान से देखता रहा। बोला, 'वो कच्चा घर! डर्टी!'

'हां सिरकार, वही।'

'ना ना, भ्रम उसमें नई जाएगा । यई ठहरेगा ।'

**'**ठहरिए सिरकार'''पर''''

'पर क्या'''?' गोरे ने जोर से कहा।

'महल में ठहरना खतरे से खाली नहीं है मालिक! हर रात की यहां चुड़ैल आती है, छम छम छम करती। कभी-कभी कुछ गाती है। ये होऽऽऽ हो हो '''रे रे ऽऽ रेलो ऽऽ रे।

'बहुत खूब'—गोरे ने दोनों हाथों की हथेलियों को जोर से मिलाया, 'श्रम उसका गाना मुनेगा ।'

'नहीं सिरकार !'

' 'नहीं " 'नयं ?'

'राजामहल हमारे गांव का सिरदर्व है मालिक ! बचपन से मैं इसे इसी हालत में देख रहा हूं। पुराना किला है। पेपी (बड़े बाप) ने बताया था कि कई बरस पहले दो पंजावी सिपाही यहां थाए थे। वे यहां क्यों थाए यह ठीक-ठीक कोई नहीं जानता, पर सुना है अंग्रेज सिरकार से उन्होंने बगावत की थी और यहां थाकर छिपे थे। उन्हों पंजाबियों ने इस महल को बनाया था। दोनों इसी में रहते थे। उनमें से एक तो थोड़े दिन के बाद चला गया। दूसरा इकेला रह गया। वह बड़ा नेक ग्रादमी था। सारे गांव की उसके साथ दोस्ती थी, पर जब से वह भिरिया से प्रेम करने लगा था, सारा गांव चिढ़ गया था। भिरिया सिरहा की बेटी थी। पंजाबी के पास बंदूक थी। सब उससे डरते थे। कोई मुंह नहीं खोल सकता था, पर सब मुंह बनाते थे। गांव भर में उसका और भिरिया के प्रेम का किस्सा कहा जाता था। जहां देखो, उसकी चर्चा। ठीक

भी तो है, हुजूर ! हम गोंड़ हैं। जात के पक्के। ईमान के सच्चे। ग्रपनी जात की बेटी पर परजात को ग्रांख उठाते कैसे देख सकते हैं! वह भिरिया से बिहाब रचाना चाहता था। परजात ग्रीर बिहाब ! परजात में बिहाब किया था सालहों ने। एक पंका के साथ। बिहाब क्या हुग्रा बरियारपेन किया था सालहों हाट से लौट रहा था, गैल में बाघ ने घावा बोल दिया। रूख पर चढ़कर उसने जान बचा ली। तीन दिन-रात ऊपर चढ़ा रहा। किसी तरह बचकर घर ग्राया तो ताप से उसका ग्रंग-ग्रंग जल उठा। सिरहा ने खूब भाड़-फूंक की। खूब दवा-दारू पिलाई। सब बेकार। एक रात उसने कुएं में डूबकर जान दे दी। सबेरे उसकी लाश तैरती मिली। बेचारी सालहो फूट-फूटकर रोई। महीना भर बाद उसके लड़की हुई, वह भी ग्रंधी ग्रीर लंगड़ी। सालहो को फिर ग्रपनी जात में लौटकर ग्राना पड़ा।

'गांव भर यह जानता है। फिर विपदा कीन मोल ले! कीन अपने हाथ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे। इसलिए कोई नहीं चाहता था कि फिरिया पंजाबी से पिरेम करे। एक दिन गांव के सारे गोंड़ टंगिया और तीर-कमान लेकर इस बंगले में आ धमके। सबने उसे खूब समफाया। मेरा पेपी तब इस गांव का गायता था। उसने भी समफाने की खूब कोशिश की। पंजाबी नेकदिल आदमी था। अपनी बंदूक भीतर धरकर वह खाली हाथ बाहर आ गया। बोला, 'इतनी भीड! आखिर क्यों!'

' 'हम तेरी जान लेंगे।'

'उसने हाथ जोड़कर पूछा — 'किसलिए?'

''तूने हमारे गांव की लड़की पर नजर उठाई है।' उसने सिर भुका दिया, बोला—'तुम सब सच कहते हो। मैंने सचमुच नजर उठाई है।' वह भीतर गया भौर फिरिया का हाथ पकड़कर बाहर ले आया—'यह रही तुम्हारी बेटी। इसे सम्हालो और मेरी हत्या कर दो।' फिरिया रो रही थी। कहती थी—'नहीं, मैं इससे प्यार करती हूं।' मेरे पेपी ने सबके सामने फिरिया को खूब मारा और उसका बिहाव गांव के ऐसे लड़के के साथ कर दिया जिसे वह विलकुल नहीं चाहती थी। पंजाबी ने किसीसे कुछ नहीं कहा। वह इसी परछी में बैठा श्रांसू

१. एक देवता २. पेड़

बहाता रहा । परन्तु जिस रात िकरिया का बिहाव हुआ, उसी रात वह सामने के पीपल के भाड़ में फंदा लगाकर लटक गई।'

सामने पीपल के फाड़ की ग्रोर ग्रंगुली दिखाते हुए गायता ने कहा, 'वह रहा पीपल । नरकी पहर पंजाबी ने भ्रपने सारे कपड़ों में भ्राग लगा दी भौर फिरिया के साथ मरने को तैयार हो गया। गांव भर ने उसे समकाया पर वह दीवाना था, न माना। जहां िकरिया को दोरसाया गया था. वह रोज जाकर वहां घंटों बैठा रहता था। कई दिन यही करता रहा। गांव में किसीसे न वह बात करता ग्रीर न कुछ खाता-पीता । मोटा-ताजा ग्रादमी सखकर कांटा हो गया धीर एक रात गांव छोड़कर न जाने कहां चला गया। ग्राज तक फिर उसका पता नहीं लगा। जाते समय किसीसे कहता रहा है कि ऋिरिया रोज रात को उससे मिलने बंगले में आती है और कहती है, वह उसके पास आ जाए। - पंजाबी चला गया पर, भिरिया का हन्सा रोज नडुम नरकी इसी कमरे में जहां वह सिपाही सोता था, श्राती है। वह उसे खोजती है। कहते हैं कभी किरिया जोर-जोर से रोती है। कभी गाती है। कभी नाचती है। मरने के बाद भिरिया चुड़ेल हो गई, मालिक, इसलिए उसके जीव से हर कोई डरता है। मेरे ही लोन का किस्सा है सिरकार। कोबेसाल मिहरिया ने एक पेड़गी को जनम दिया। यह खबर बताने जब मेरी पेकी बाहर माई तो छाती पर उसने एक ग्रहमा बैठा देखा। पेडगी का जनम और ग्रहमा की सिर पर-सवारी ! किता बड़ा प्रश्नभ था यह ! उसने प्रह्मा को मारने के लिए एक पथरा फेंका। उस पथरे को उठाकर अरुआ भागगया और उसके बाद पेडगी माटी जैसी रोज घलने लगी।'

काला अफसर वहां आ पहुंचा था। एक 'सिलट' मारकर बोला, 'सब अरें-जमेंट हो गया सरकार! हुजूर के मन-बहलाव के लिए नाच-गाने का भी।' गायता की ओर मुड़कर उसने तेजी से कहा, 'क्यों रे, सरकार से क्या शिकायत करता था?'

'शिकायत नहीं मालिक'''।'

'शिकायत नहीं तो क्या है, हुजूर को क्या सिखाता है ? अरुआ पाथर ले १ सबेरे २ दफनाना ३ आधी रात ४ वर ५ दो साल पहले ६ लड़की ७ जनान लड़की ८ उल्लू गया तो तेरी पेड़गी घुलने लगी ! श्रभी फ्रूठ बोलना सीखः''' श्रफसर ने आंखें तरेरते हुए कहा।

गायता के मन को धक्का लगा। हाथ जोड़कर बोला, 'सही कह रहा हूं सिरकार! मेरी बात का भरोसा रखें। उस 'ग्रह्मा ने वह पथरा पानी में भिगोकर किसी ऊचे टिगस्ते । पर रख दिया होगा। जैसे-जैसे पथरे का पानी सूखता गया पेड़गी भी घुलती गई। गुनिया ने बड़ी कोशिश की पर उस चुड़ैल ने मेरी पेड़गी को न छोड़ा। फिरिया ग्रब भी छुड़ैल है मालिक, न जाने कितने भेस में वह गांव के चक्कर लगाती रहती है। जो उसके श्रद्धसट में पड़ जाए उसका नास हो जाए। सारे गांव से चिढ़ी है वह। गांव वालों ने ही तो उसे अपने जीवाल से नहीं मिलने दिया। खर तो यह कि गांव का सिरहा हुि शयार है। रात-ग्राधीरात जब भी उसकी सांकल बजाथो—मदद को दौड़ पड़ता है।'

काले अफसर ने डांटा, 'रहने दे ये किस्से, चल, जा यहां से।'

गोरे ने मुसकराकर कहा, 'बहुट खूब, राट तो अम तुमारा 'खुड़ैल से मुला-कात लेगा।' फिर उसने काले अफसर की और देखकर कहा, 'छोकरी का किया?'

'वह इन्तजाम भी हो गया हुजूर। रात को इहां नाच होगा। नाच के त्राद महुमा सरकार के कमरे में ठहर जाएगी।'

'वो टेय्यार हो गया ! खूब !' गोरे ने उसकी पीठ थपथपाई ।

गायता ने सुना तो खून सुख गया। पर वह कुछ बोला नहीं। गोरे ने कहा, 'गाटा, दुम जा सकटा। श्राज राट श्रम बस तुमारा चुड़ैन से मुलाकात लेगा।'

गायता सिर नीचा किए जाने लगा तो गोरे ने अपने सहायक श्रफसर से कहा, 'महुत्रा से बोलो, वो कल आएगा। आज नहीं।'

गायता ने सुना, उसकी जान में जान आई। गोरा अफसर बहुत खुश था। वह तेजी से आगे-पीछे कमरे में घूम रहाथा—ये ग्रेट नाइट! स्पिरिट!! व्हाट नॉनसेंस!!!

सिपाही ने झाकर खबर दी कि नाचने-गाने वाले झा गए हैं और हुजूर की

१. टेकरी २. प्रेमी

प्रतीक्षा की जा रही है। वह बाहर निकलकर आया। राजामहल के सामने पचीस-तीस स्त्री-पुरुष आभूषणों से सजे खड़े थे। पुरुष सिर पर मोरपंखा और जंगली भैंस के सींग बांघे थे। गोरे ने श्राश्चर्य से उन्हें देखा। फिर यहां-वहां नजर दौड़ाई। गायता वहां कहीं नहीं था। गोरे ने पूछताछ की तो पता लगा कि राजामहल से जाते समय रास्ते में सांप ने उसे इस लिया। सुनकर गोरा दुःखी हुआ। वह डर गया, बोला, 'स्नेक, ओ गोड ! बरा स्वीट श्रादमी ठा, मर जाएगा!'

गुनिया उसकी बात समक गया था, बोला, 'नहीं हुजूर, भव वह नहीं मरेगा।'

'नहीं मरेगा!' श्रफसर ने मुंह फाड़ दिया।

'हां हुजूर, वह वहीं खड़ा-खड़ा श्रद्धाभारे के पत्ते जितने चबा सकता था चबा गया। घर श्राकर श्राठ मुगियों को उसने श्रपना खून पिलाया। न जाने कितनी कड़ू तुरइया वह खा गया। मुभे भी समय पर पता लग गया श्रौर मेरे जाते ही सांप ने श्रपना जहर वागिम ले लिया। वह श्राता ही होगा सिरकार!'

गोरा श्रांखें निकालकर उसे देख रहा था। अपने आप विके बोला, अजीब श्राडमी है। स्नेक ने पोयजन वापिस ले लिया! बरामदे में कट्टुल विछी थी। वह बैठ गया। तभी गायना ने आकर जुहार की। गोरे ने कमाल निकालकर अपनी श्रांखें पोंछीं और सिर से पैर तक उसे घूरा। उसके श्राश्चिक का टिकाना नहीं था। बोला, 'वंडर, ग्रेट बडर!'

लांदा के तीन पीपे मैदान में खोल दिए गए। तेन्दू के पतों के दोने लेकर जिसने जितना चाहा, पिया। आखिर में पीने वाला था ढोलिया। पीते ही उसने उचाट भरी और ढोल पर थाप दी। अन्दर से सिहरती आवाज निकली। टट्टा, टट्टा, टट्टा। टेंडुर, निसान और किकिर भी बज उठे और जैसे ही बासुरी के सुरों ने हवा में लहराते भोंकों को पकड़ा कि औरत और मरदों की टोली भूम उठी। सुलकसाए ने बीच में कूदकर तान छेड़ी। महुआ ने सबसे पहले उसका जवाब दिया। और इस धुन के साथ ही धीरे-धीरे गीत नीचे सरका:

१. एक विशेष प्रकार का भाड़; जिसकी जड़ द'तून के काम श्राती है।

२. खटिया

धना रे ग्रंगरिजवाऽऽऽ तोरी श्रक्कल भारी रे, रेरेरेलोरेरेलोरे। ग्रधरे, चलाय रिलगारी, हो रिलगारी, रेऽऽऽ।

महुत्रा ने गीत पर जो पैतरे दिखाए, उसकी जचीली कमर ने नागिन की सरह जितने रंग बदले, गीत की हर लय और तान के साथ उसने जो श्रंगड़ाई ली, गोरे श्रफसर की छाती में छुरी की तरह चुभ गई। पहाड़ी नाले की तरह उचटती और हवा की तरह लहराती महुश्रा उस मुंड में श्रकेली दीख रही थी। गोरा रह-रहकर जीभ से अपने होंठ चाटता और आंखें फाड़कर इस लहराती हुई नागिन को देखता। गाने की तान और लय पर भी वह मुग्ध था। देहातियों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर वह खुश था। गीत जहां कहीं उसे समभ में न श्राता वह वाजू में बैठे काले अफसर से पूछ लेता। वह तत्काल खड़े होकर धर्थ बता देता। गोरा मुसकरा देता तो अफसर के चेहरे पर सन्तोष की एक रेखा खिंच जाती।

ग्राधी रात तक नाच-गाना होता रहा। उसके बाद सब ग्रपने-ग्रपने घर चले गए। महुत्रा को भी नहीं ठहराया गया। गोरे ने एक बार ग्रांख भर महुत्रा को फिर देखा ग्रीर श्रपने कमरे में चला गया। उसके सहायक श्रफसर ग्रीर सिपाही बालू के कमरे में सो गए।

नाडुम नरके जैसे अचानक किसीने उसे भक्तभीर दिया। हड़बड़ाकर उसने आंखें खोलीं। इधर-उधर देखा और फिर सोने चला गया पर नींद नहीं आई। उसके दिमाग में तरह-तरह के विचार चक्कर काटने लगे। वह इन विचारों में उलभा था कि कमरे के दरवाजे की संघ से ज्वाला की एक पतली-सी रेखा दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किवाड़ जल रहे हैं। वह कांपने लगा, वया गांव वालों ने आग लगा दी? उसने एक हल्की-सी आवाज सुनी। आवाज रह-रहकर आ रही थी। कभी कुछ तेज हो जाती तो कभी एकदम बन्द। आवाज में दर्द था— जैसे कोई कराह रहा हो। गोरे ने देखा, आग की उस रेखा के बीच से एक काली-सी छाया उसकी ओर बढ़ी चली आ रही है। दो-चार कदम जब वह सामने आ गई तो छाया नहीं रही। वह एक जवान और नंगी औरत थी।

उसके पूरे शरीर में कहीं कोई कपड़ा नहीं था। गले से स्तन तक भूलती लाल चुंघिचयों की केवल एक माला थी, जो उसकी कोयले-सी काली देह में धाग की तरह चमक रही थी। इस लड़की की ग्रांखों से श्रांसुग्रों की, नाले की तरह लगातार एक घार-सी निकल रही थी ग्रीर उसके पूरे शरीर को घोती हुई जमीन पर गिरकर एकदम सूख जाती थी। उसका चेहरा डरावना था। गोरे का मुंह जैसे किसीने बन्द कर दिया था। वह कांप रहा था ग्रीर ग्रांखों के सामने उसे केवल उस लड़की का भयानक चेहरा ही दिख रहा था। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, किसीने उसके पैर पकड़कर उसे पछाड़ दिया। उसने दो-तीन फुल्लाटें भरीं ग्रीर विस्तर से दूर जमीन पर जा पड़ा। नीचे गिरते ही उसके मुंह से जोर की चीख निकली।

श्रावाज सुनकर बाजू में पड़े काले श्रफसर और सिपाही कडील लेकर दौड़े। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। धक्का देकर दरवाजे को खोला तो गोरे को जमीन पर अचेत पड़ा पाया। उसके सिर में चोट श्रा गई थी और वहां से खून निकल रहा था। कंडील लेकर सिपाहियों ने महल के चारों और देखा। सभी श्रोर गहरी खामीशी थी। सामने गांव का घोटुल था। वह भी श्रव शांत था। उसके श्रहाते में श्राग की हल्की-सी चिनगारी कभी-कभी दिख जाती थी,

गीर के घायल होने की बात सबेरा होते ही गांव भर में हवा की तरह फैल गई। गायता ने जब यह सुना तो दौड़कर सिरहा के दरवाजे खटखटाए और शाम की सारी बात उससे कह दी। गांव भर में यह खबर फैल गई कि भिरिया ने हुजूर को दबोच लिया है। गायता ने यही बात काले अफसर से कही, पर उसने बात नहीं मानी। बोला, 'हम भूत-प्रेत नहीं मानता। यह तुम लोगों का बहुम है।' गांव के हर आदमी ने अफसर को समभाया। आखिर गोरे का बिस्तर राजामहल से उठवा दिया गया और थानागुड़ी में उसकी खाट डाल दी गई।

गोरे श्रफसर के सारे साथी चिन्तित थे। एक श्रादमी को नारायनपुर भेजा गया। वहां से घंटे भर में 'डागधर' श्रा गया। उसने 'स्थेटिस्कोप' लगाकर गोरे की कई बार परीक्षा की। वह चक्कर में था। बीमारी क्या है, उसकी समभ में नहीं श्रा रही थी। फिर भी उसने दो-चार किसम की गोलियां दीं, दो-तीन इंजेक्शन लगाए पर श्रसर कुछ नहीं हुआ। हताश होकर उसने सलाह दी कि, गोरे को जगदलपुर के बड़े श्रस्पताल में तुरन्त भेज दिया जाए।

गायता श्रीर सिरहा वहां हाजिर थे। गायता ने सिरहा की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। उसने बताया कि एक बार वह एक मरे लड़के को जिला घुका है। उसे मरे एक घंटा हो गया था। जब सिरहा को पता लगा तो उसने भाड़-फूक की। लड़के के सिर से एक 'जूं' निकालकर उसके खून से हवन किया। उसकी भस्म को एक पत्ते में लपेटकर वह उसे नदी में बहाने ले गया। जब वह लौटकर श्राया तो लड़का खेलता हुशा मिला।

काले अफसर ने यह सुना तो गायता को फिर डांट दिया । बोला, 'बेवकूफ बनाता है, हुजूर की जान लेना चाहता है ?' लेकिन न जाने क्यों डागधर को गायता की वात पर भरोसा हो गया । उसने सिरहा को अपना कमाल दिखाने का समय दिया ।

सिरहा भाडू का एक दुकड़ा हाथ में लेकर जमीन पर बैठ गया। सामने एक सूप में उसने थोड़े नुका (चावल) रख दिए। हाथ में पानी लेकर उसने मंतर पढ़ना शुरू कर दिया। एक मंतर खतम होता और चुल्लूभर पानी वह गोरे के मुंह पर दे मारता। काफी देर तक वह यह करता रहा। फिर उसने हवन किया भीर कट्टुल के जैसे ही दो चककर काटे कि गोरा साप की तरह अंगड़ाई लेने लगा। सिरहा ने धागे बढ़कर एक हाथ से उसकी बाई कलाई पकड़ी और दूसरे से भाडू का दुकड़ा लेकर उसके चारों और घुमाया। थोड़ी लांदा (शराब) जमीन पर हाली और मंतर दुहराए कि गोरे ने आंखें खोल दीं। वह अपने आप न जाने क्या बडबडाने लगा।

सिरहा का चेहरा खुशी से फूल उठा। वह खड़ा हो गया। खड़े होकर उसने फिर मंतर पढ़े। अब गोरा एकटक सिरहा की ओर देखने लगा था। सिरहा ने उसकी स्रांखें बांघ ली थीं। हाथ आगे-पीछे खींचते हुए उसने पूछा, 'बता, तू कीन है?'

गोरे ने उत्तर दिया, 'भि" रि" या !'

सिरहा मंतर पढ़ता गया और प्रश्न पर प्रश्न बराबर करता गया । 'तूने इसे क्यों दवोचा ?'

'मेरी कट्डुल पर सोया। नारायनदेव का अपमान किया, गायता को मारा, मैं नहीं छोडूंगी. खून पी जाऊंगी।'

सिरहा ने फिर एक भाडू घुमाई। बोला, 'क्या कहा? खून पीएगी?….

हमारे अन्तदाता हैं।'

'कोई हों।'

'उनसे गंलती हो गई।'

'नहीं, नहीं छोडूंगी, खून पीकर रहूंगी !' गोरे के मुंह से इतनी अच्छी भाषा सुनकर 'डागधर' धौर काला अफसर दोनों फ्राश्चर्य में थे। वे खड़े-खड़े सारा तमाबा देख रहेथे। सिरहा धौर िक्तिरया के बीच खींच-तान चल रही थी। िक्तिरया गोरे को जिन्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और सिरहा छुड़ाने के लिए कमर कस चुका था। बातचीत की खींचातानी के बीच एकाएक उठकर गुनिया ने गोरे के गाल में जैसे ही एक तमाचा मारा कि उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। वह रोने लगा, 'सुमें छोड़ दो '''छोड़ दो।'

काले ग्रफसर को क्रोध ग्रा गया। सिरहा की यह हिम्मत देखकर उसकी ग्रांखों से खून चुन्ना जा रहा था। उसने ग्रमना हंटर संभाला परन्तु डागधर ने हाथ मारकर उसे नीचे कर दिया। वह बड़े गौर से सारे परिवर्तन देख रहा था। अन्त में फिरिया, गोरे ग्रफसर को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। एक नारियल फोड़ा गया ग्रौर घी, शक्कर का होम देकर धीरे-धीरे सिरहा दरवाजे के वाहर गया। नीचे उतरकर मैदान में उसने भाड़ का टुकड़ा गाड़ दिया और ग्राकर गोरे के सिर पर जो हाथ फेरा तो उसने ग्रांखें खोल दीं। गोरे की ग्रांखें भारी थीं। लगता था जैसे वह भारी नशे में चूर था ग्रौर ग्रभी उसका नशा उतरा है। 'डागधर' ने 'स्थेटिस्कोप' से फिर उसकी परीक्षा की, बोला, 'अब हुजूर ठीक हैं ?'

'ठीक ह्ये।' गोरा विस्तर से उठ बैठा। उसने दौड़कर सिरहा को गले लगा लिया, 'टुमने समारा जान बकशा।' वह जेब से दस रुपये का एक नोट निकाल-कर बक्शीस के रूप में सिरहा को देने लगा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। बोला, 'नहीं सिरकार, हम तुम्हारा दिया ही तो खाते हैं। तुम ही तो हमारे अन्नदाता हो।' गोरे के बहुत कहने पर भी सिरहा ने बक्शीस नहीं ली।

गोरे के लिए श्रव नस गांव में पल भर भी ठहरना मुक्किल हो रहा था। उसने श्रफसर को हुक्म दिया कि हम लोग इसी समय गांव छोड़ देंगे। श्राज्ञा मिलते ही सिपाही तैयारी में लग गए। दोनों घोड़े कस दिए गए। गोरे ने थानागुड़ी से निकलकर चारों और देखा। सामने राजामहल था। उसे देखते ही रात की सारी घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसने आंखें बन्द कर लीं और घोड़े पर सवार हो गया। चलते-चलते गोरे ने गायता और सिरहा की पीठ ठोंकी और अफसर की आदेश दिया कि दोनों को दो-दों एकड़ जमीन सरकार की ओर से मुफ्त दी जाए। गायता और सिरहा ने उसके सामने सिर भुका दिया, 'हुजूर हमारी गल्तियां माफ करें। अब कब आएंगे?'

'ने ''न' ''त' ''र' कहते हुए उसने घोड़े को एड़ लगाई श्रौर घोड़ा श्रागे बढ़ गया। सामने से महुत्रा अपनी सिखयों के साथ नाले से मुंह घोकर श्रा रही थी। उसे देखकर काला अफसर गोरे की बराबरी से अपना घोड़ा लाया श्रौर बोला, 'हुत्त्र, खूबसुरत लौंडिया।'

'नो, नो''' गोरा भल्लाया, 'जंगली श्राडमी'''श्रमको खा जाएगा''''श्रम उसको डेखना नयीं मंगता !'

घोड़े हवा से बातें करने लगे और साल, ग्रमी, महुग्रा तथा सागीन के जंगल पीछे छूटते गए।

2

गढ़ बंगाल का घोटुल !

नरायनपुर से सिर्फ तीन मील दूर, दक्षिण में, नाले के उस पार, गांव से लगा, पर गांव के बाहर। दिन भर सोता रहता है। चिड़िया भी नजर नहीं आती। पोरद' पिन्छम की पहाड़ी में ग्रांख मूं दता है, इसके भाग जाग जाते हैं। नींद टूट जाती है। भोरिया आता है। उसके साथ दो-तीन साथी। सब खरहरा उठाते हैं। घोटुल का कोना-कोना साफ कर जाते हैं। उसे जगा जाते हैं। वह ग्रांख खोले किसीकी प्रतीक्षा करता है। जब चांद कुछ ऊपर भ्रा जाता है, गांव के कुत्ते रह-रहकर भूकने लगते हैं तो गांव की हर गैल घोटुल को जाती

१. पोड़द या सूरज

घोडुल का वह श्रफसर जिसके जिम्मे घोडुल की सफाई का काम रहता है।

है। गांव का हर पेड़गा और हर पेड़गी बगल में गीकी दबाए घोटुल पहुंचता

है। पहले पहुंचने वाला देर से धाने वाले दूसरे साथी का द्वार पर स्वागत करता है। दूसरा, तीसरे का। तीसरा, चौथे का। बस, यही कम चलता है। लड़ कियों का सिगार देखते बनता है। दिन भर अपने को वे आवारा भले रहें. रात की वे लगन से संवरती हैं। बालों में प्यार से लहरियां डालती हैं। पड़िया बोसती हैं। एक नहीं, दो, तीन, चार या उससे भी ज्यादा। पड़िया उनकी जिंदगी है। किसी प्रीतम के प्यार की निशानी। इसे उन्हें कभी खरीदना नहीं पडता । उनका प्रेमी उन्हें भेंट करता है। पडियों से एक प्रेमी की अगाध श्रीत या कई प्रेमियों के प्यार का परिचय मिलता है। गले में रंग-बिरंगी मालाएं ! लाल-सफेद घंघचियों की । मोतियों की । कांच की रंगीन गरियों की या लाख की गोटियों की। मालाग्रों से गला भर जाता है ग्रीर वे स्तन तक भूलन लगती हैं। स्तन बेपरवाह खुले रहते हैं। उन्हें ढंकें वे लड़िकयां जिन्होंने प्रेम करना नहीं जाना ! जो प्रेम को पाप समर्के ! प्रेम जिनके लिए गिरगिट की तरह है! जो उससे भत की तरह भागें या भय खाएं! इन लडिकयों में भय नहीं । प्रेम उनके लिए व्यापार नहीं । प्रेम उनके लिए नया पाठ नहीं । न उसे वे पाप समभते । प्रेम उनका देवता है । प्रेम उनकी जिंदगी है । पहाड़ के परथरों को वे दिन भर छाती में धरती हैं। जंगलों के कांटों से हर घड़ी उन्हें जड़ना पड़ता है। रात को सब कुछ खतम हो जाता है। सब दःख डूब जाता है। रात उनकी राजधानी है और वे रात की रानी हैं। उनके पैरों की पायल मध्र भंकार विखेरती है। रात के सूरों में सूर मिलाती है। श्रीर यही सजी-धजी रानियां घोटूल की मोटियारी हैं।

चेलिक उनका प्रेमी। वह भी सज-संवरकर घोटुल में धाता है। उसके गले में डगरपोल होता है। कान में छोटी-छोटी बालियां। वह कभी न ये बालियां खरीदता, न डगरपोल। वह अपनी मोटियारी को प्रेम की भेंट देता है तो मोटियारी से भी इन्हें भेंट के रूप में पाता है। इस हाथ दे, उस हाथ ले। न कभी देर, न कभी अंबेर।

१. चटाई २. बंघी

३. शुर्यों की माला नो चेलिक को उसकी प्रेमिका मोटियारी भेंट करती है।

वीरे-घीरे सब घोटुल में पहुंच जाते हैं। घोटुल को छोड़कर सारा गांव नींव में सोता है। गांव की हर फोंपड़ी में पित-पत्नी होते हैं या तीन-चार बरस से कम के लड़के-लड़िकयां। वाकी सब घोटुल में आकर अपनी जगह में गीकी बिछा देते हैं। यह उनका विछीना है। घोटुल का हर सदस्य गीकी से बंधा है। गांव की हर गीकी घोटुल से बंधी है।

सब पहुंच जाते हैं तो सिरदार ग्राता है। सब मिलकर उससे जुहार करते हैं। सिरदार उनका मुखिया है। घोटूल का लीडर (नेता) है। यहां का हर काम उसकी मरजी से होता है। सिपाही एक बार हक्म ग्रदुली कर सकता है, पर घोटल का कोई सदस्य सिरदार की बात नहीं टाल सकता । टाले भी क्यों ? वहीं सब मिलकर तो उसे चुनते हैं। वही उसे लीडर बनाते हैं। वह भी अपना धरम निबाहता है। न निवाहे तो पद से हटा दिया जाए। सारे सदस्यों की राजी-खुशी पछता है। सबकी हाजिरी लेता है। उसके कई सहायक हैं, लड़के भी और लडिकियां भी । वेलोसा, श्रौर बुलोसा कुमारियों की रानियां हैं । तिलोका, निरोसा, पियोसा, जानको श्रौर मालको घोद्रल की ऐसी लड़किया हैं, जो सफाई करतीं, पत्तों के दोने बनातीं श्रीर दूसरा काम करती हैं। दीवान श्रीर मुखवान घोदल के बुद्धिमान क्रमार सदस्य होते हैं। यहां के हर सदस्य के भले-बुरे कामों को ताकना उनका काम है। कोटवार धीर चलान सबकी उपस्थिति और काम बांटने के लिए जिम्मेदार हैं। मुंशी, घोटुल के सदस्यों का हिसाब-किताब रखता है। भोरिया घोद्रल की सफाई के लिए जिम्मेदार है और जमादार यह देखता है कि कोई मोटियारी विनापिंड्या के तो नहीं है । चालकी सबको तम्बाक बांटता है और उत्सवों में भाग लेता है।

घोटुल इस गांव की सम्मति है। गांव भर के लोग मिहनत कर इसे बनाते हैं। ग्रांज जो चैन से घर में सो रहे हैं, कभी यहां के सदस्य थे। ग्रांदी की श्रीर घोटुल ने इन्हें दुलत्ती मारी। तब वे यह साचते बिदा लेते हैं कि उनके भी लड़के-लड़िक्यां होंगे। उनकी तरह वे भी यहां श्राएंगे, खेलेंगे श्रीर मीज करेंगे।

घोटुल गांव की रखवानी करता है। यहां के जवान सदस्य गांव के सिपाही हैं। गांव में जाने वाले को पहले इनसे मुठभेड़ लेनी होती है।

यहां हर पिरेमी की एक प्रेमिका होती है और हर प्रेमिका भ्रपने पिरेमी पर शासन करती है। ये प्रेमिका समय-समय पर बदल सकते हैं। रात की काफी दर तक यहां किस्सा, कहानियां, नाच-गाना होता रहता है और जब चांद सिर पर चढ़कर नीचे गिरने को मुंह श्रींघा करता है तो प्रत्येक पिरेमी अपनी प्रेमिका को लेकर गीकी से बंध जाता है। मुगें की बांग होते ही फिर घोटुल धीरे-धीरे खाली होने लगता है। घोटुल का सिरदार ग्राखिर सिरदार है। वह जिस लड़की को चाहे अपने साथ सुला सकता है। दो लड़कियां भी उसका साथ दे सकती हैं ग्रीर वह न चाहे तो एक भी नहीं।

घोदुल कच्ची मिट्टी की फूस की एक छोटी-सी क्षोंपड़ी है। बीच में खासा खुला मैदान। चारों थ्रोर परछी। परछी की दीवालों पर कई चित्र। ग्राड़े-तिरछे, सीधे-टेढ़े। घोदुल के सारे सदस्य अपनी मरजी से लगन के साथ इन्हें बनाते हैं। उनकी कला इन चित्रों में बोलती है। उनके चित्र उनकी जिन्दगी का इतिहास कहते हैं। घोदुल के खुले मैदान के बीच में ग्राग जलती रहती है। यही उनका उजेला है। यही जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती है।

मुलकसाए! कितना मीठा नाम है! और यही नाम तो गढ़ बंगाल के घोटुल का सिरदार है। ऊंचा पूरा हट्टा-कट्टा। सगह बरस का जवान। पत्थरों जैसी कठोर घुआंरी देह। वात का पक्का और काम का पूरा। मन में कुछ ठान ले तो करके छोड़े और मन न चाहे तो दुनिया की ताकत उससे कुछ न करा सके। तीन बरस हो गए घोटुल का कोई सदस्य उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। हर साल चुनाव होता है। हर साल वही सिरदार चुना जाता है। उसकी बरा-वरी का दूसरा कोई आदमी जैसे इस घोटुल में मिलता ही नहीं। वह भी खुश है। काम करने का उसे मौका मिला है। कहता है, 'इसका पिरेम मेरी जिन्दगी है। वादाल से गांव की सेवा में अपना तन-मन दे दिया है। मैं घोटुल की सेवा करूंगा।'

महुग्रा जब यह सुनती है तो चुटकी ले देती है। वह चुलबुली लड़की है। कहती है, 'जिन्दगी यहीं गुजारेगा रे!'

'काश, गुजार पाता'—महुम्रा खूब हंसती है। हंसते-हंसते जमीन पर लोटने जगती है। उसकी सिखयों का भी यही हाल होता है। सिरदार का मजाक उड़ाने में उन्हें मजा भ्राता है। महुम्रा ने लूघर हाथ में उठाया। उसकी रोशनी में सिरदार की सूरत देखी और अजीव ढंग से नाक-भीं बनाते बोली, 'मुनीजी, राजा-महल में चमीटा गाड़ लो न!'

सिरदार मजाक समभ गया। उसने महुआ की कलाई इतनी जीर से दबाई कि वह कांव कर रह गई। लूघर जमीन पर गिर गया। बोला, 'चमीटा गाडुं! वह भी राजामहल में? तब तुभे छुड़ैल बनना होगा।'

'हि श् श्श्। ऐसा नहीं कहते।'

'मजा या गया रे सिरदार।'

'क्या हथा ?' उसने गर्दन उठाकर देखा !

'कमाल है मेरे शेर।'

'कुछ बोल भालरसिंह।'

'हि हि हि, हा हा हा; राजामहल !'

'राजामहल ! क्या है ? चुड़ैल'''''!'

'हि हि हि, हा हा हा, चुड़ैल वह हो गोरे के लिए। हमारे लिए नहीं। चन्न भिरिया घन्न। बड़े देव तुभे उमर दें। तुने गांव की लाज धर ली''''।'

'वरना''''''

'म'''हु'''श्रा'—सारी मोटियारी एक साथ मिलकर हंसी, 'बंबारी महुआ!'

महुम्रा ने दोनों हथेलियां म्रपने मुंह पर रखलीं, 'क्यों शरमाती है साइगुर्ता ? गांव में म्रकेली है, सबकी नजरें सीधी पड़ती हैं। हां भाई, महुम्रा जब फूलता है. ''तो चार को कौन देखे !'

'महुन्ना नहीं, चम्पा कह ली'—महुन्ना ने हथेलिया हटा ली थीं और उसके चेहरे पर हलकी-सी लाल रोशनी पड़ रही थी, 'वह चम्पा जिसके पास कभी भौरा नहीं जा सकता।'

जिल्या हंसी। उसका साथ भालरिंसह ने दिया। दोनों ने तालियां बजाईं तो सारे घोटुल ने नकल की। बस, अकेला सिरदार था जी चुप खड़ा था। तालियों की गड़गड़ाहट जब कम हुई तो जिलिया बोली, 'अरी चम्पा, अब काहे को भीना तानती है? अलवेतू जाकर फिरिया की पूजा कर, वरना कल रात भौरों ने फंसा ही लिया होता। वड़ी बातें करती है। सब घरा रह जाता।' सारे दांत चमकाकर महुआ ने बनावटी हंसी से हंस दिया। दाहिना हाथ सामने बढ़ाकर

१- सबह

वह बोली, 'क्या समभे है जलिया; महुग्रा को पुतरिया?'

'सो तो नहीं'—तीन-चार मोटियारी एक साथ बोलीं, 'वह तो खूब खिला पंगार' है, पुंगार । हम देख रही हैं न ।'

महुत्रा समक्त गई, सब मिलकर उसे बनाना चाहती हैं। उसने टेंट से एक पुड़िया निकाली। फालरसिंह को बुलाया। जब वह पास आगया तो उसने कहा, 'इसे चख भला, कितनी मीठी है!'

'क्या ?'

'वही, मिठाई रे।'

'इत्ती-सी!'

'यही क्या कम है?'

'ला, दे।'

महुन्ना ने अपनी जीभ ओंठों के चारों ओर फिराई भौर नाक सिकोड़कर सिर हिलाते बोली, 'ला, दे! ' जीभ में पानी आ गया ? आंखें बन्द कर और जलिया की याद कर।'

भालरसिंह ने सचमुन आखें बन्द कर लीं और हाथ जोड़ लिए। महुआ ने पूछा, 'क्या दिख रहा है ?'

'तू ।'

'हि श् श् नई मिलता। वह देख कौन खड़ी है तेरे सामने; जलिया; कह; जलिया है न ?'

'हां, कुछ-कुछ दिख रही है।'

'तो मुंह खोल।'

उसने मुंह खोला। महुमा ने जमीन से थोड़ी-सी मिट्टी उठाई और उसके मुंह में भर दी। हड़बड़ाकर उसने मांख खोली और मिट्टी थूक दी। पर मब तक सारा घोटुल हंसी में दूब गया था। महुमा ने फालरसिंह का हाथ पकड़ा, बोली, 'जानता है, यह क्या है ?'

भालरसिंह बुत बना खड़ा रहा। उसका चेहरा उतर गया था। महुन्ना ने सबके सामने उसे बुद्ध बनाया था।

, जंगली फूल

'माहुर' है माहुर'---महुम्रा बोली।

भालरसिंह ने मुंह फाड़ दिया, 'किसलिए ?'

'वह, वही तेरी जिलया कहती है न, रात को भौरा फंसा लेता। नहीं जानती भौरा पास भ्राता तो माहुर उसके मुंह में रख देती।'—सब तरफ हजकी-सी हजचल मच गई। सुलकसाए ने महुभा के हाथ से माहुर छीनकर फॅक दिया और उसे छाती से लगा लिया। जिलया की भ्रांखें भी मुक गई। सारा घोट्रल एकदम चुप हो गया।

'यह क्या महुद्रा ?' सुलकसाए उसके सिर पर हाथ फेर रहा था।

'कुछ नहीं सुलक, कुछ नहीं । तेरी साइगुती हूं न ! उस सुलक की जिसने कल चौराहे पर जरा-सी बात में कमान खींच ली थी ।'

मुलकसाए उसे छोड़कर चुपचाप कट्टुल पर बैठ गया। उसका हाथ अपने सिर पर था। न जाने वह क्या सोच रहा था। महुद्रा के अगाध पिरेम की थाह लगा रहा था या उस परिगाम की आशंका से भयभीत था जो गोरे को माहुर देने के बाद होता।

'सुना है गोरा कोई बड़ा श्रफसर है ?' सुबेदार ने पूछा।

'हां सूबेदार!' सिरदार ने सिर ऊपर उठाया। उनकी आवाज धीमी थी और चेहरे का तेज गायब हो गया था, 'दादाल ने बताया था, जगदलपुर रियासत का सबसे बड़ा अफसर है।'

'नहीं रे, हमारे मालिक तो राजा रुद्रप्रतापदेव हैं।' कालरसिंह ने कहा। 'हां कालर थे, पर सुना है भ्रव गोरे था गए हैं भ्रोर सब कुछ वही करते

हैं। हमारे राजा का नाम भर चलता है। न जाने राजा ने क्या किया था ?'

'सुना है दुनिया भर में सब जगह गोरे ही राज करते हैं। बस, हमारे यहां भर राजा रुद्रप्रताप हैं या एक राजा कांकेर में श्रीर एक राजनांदगांब में'—महुग्रा ने कहा।

'ग्रव कांकेर श्रीर राजनांदगांव रियासत में भी अंग्रेज श्रा गए हैं, यहां की तरह।' सिरदार बोला।

एक प्रकार का भयंकर जहर । यदि यह जरा भी ख़ून में मिल जाए. तो बड़े से बड़ा जानवर तत्काल देर हो जाता है ।

'आखिर नयूं?' जलिया ने पूछा।

'न जाने। शायद राजा ने इन्हें बुलाया हो। बिना बुलाए भला कोई भ्राता है?'

'और इत्ते बड़े अफसर की तू माहुर खिलाकर जान ले लेती ? दिमाग तो ठीक है न महुआ'''?'

'हां सिरदार ठीक है।' महुश्रा निश्चित थी। 'श्रीर सारा गांव तबाह हो जाता तो?'

महुग्रा ने हंसकर ग्रपना वायां हाथ सिरदार के सिर पर दे मारा। बोली, 'सच, पागल हो गया है तू; शौर तुम सब भी। यह गांव क्या ग्रासपास के गांव भी जानते हैं कि राजामहल में छुड़ैल रहती है। गांव भर ने श्रफसर को रोका था, वह उस महल में न ठहरे। वह अकड़कर कहता था, 'टुमारा छुड़ैल देखेगा।' खुड़ैल देखी न उसने रात को! तब एक ही छुड़ैल थी—ि भिरिया! जब दूसरी छुड़ैल जाती तो जान लेकर ग्राती। ग्ररे, धन्य मानो रे ग्रपने पुरखों को। हुनिया कहती है—हम जंगली-गंवार हैं। हमारे गांव की हर गैल में देवता रहता है। हर भाड़ में भूत बसता है। नदी के किनारे प्रेत रहता है श्रीर हर खंडहर में छुड़ैल। कित्ता सच कहते हैं वे! बोलो रे, यह सब न कहा जाता तो न जाने कब के हम ग्रीर हमारे गांव घूल में मिल गए होते!'

'सच कह रही है महुग्रा।' जिलया बोली।

महुश्रा ने श्रांखें निकालीं श्रीर दांत दिखाए—'सच कहती है!' उसने मालरसिंह की पीठ ठोंकी फिर सिरदार के सिर पर हाथ मारा, 'तुम गोंड हो न? लोग कहते हैं गोंड श्रादमी नहीं, पत्थर होता है। वह लोहा चबाता है श्रीर जिन्दा शेर के दांत उखाड़ता है। पर "पर सब कहने का है। सब चांद की चांदनी की बात करते हैं, कोई नहीं जानता चांद के पीछे क्या है? तुम सब दिलेर गोंड, श्रीर डर गए उस श्रफसर से! इसलिए कि वह श्रादमी है। यानी तुम सब जानवर हो, तो ऐसे जानवरों का श्रन्त होना चाहिए, सिरदार! मैं तो माहुर से श्रफसर की जान ने लेती श्रीर यदि दुनिया यह कहती कि भिरिया ने मालिक के प्राग्न लिए तो मैं सीना तानकर चिल्लाती कि नहीं, भिरिया निर्दोष है, जान मैंने ली है; मैंने। श्रीर "जब सारा गांव कुचला जाता, गांव में ग्राग लगाई जाती, तो मेरी छाती तर हो जाती, मैं खड़ी-खड़ी सब तमाशा देखती।

हि "हि "हा हा "हा "जानवर " दि " ले "र "गोंड !'

सिरदार ने महुम्रा का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ में लीच पड़ा ती उसकी सारी देह लचक गई। दूसरे हाथ से सिरदार के हाथ पर एक घूंसा मारती बोली, 'छोड़ ""जॉर्नवर""!

सिरदार ने हाथ खोंच लिया। एक लम्बी सांस ली। बोला, 'खूब हो गया महुग्रा। तूने जी भर कह लिया। भ्रव बस कर। तूसच कहती है, बहुत सच। भ्रव हमें भीर नीचान दिखा।

सारा घोटुल शान्त था। किसीके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। सिरदार ने जोर से कहा, 'खड़े क्यों हो ? जाम्रो सब काम करो।'

सिरदार की वात सबने मान ली और सब अपने-अपने काम में लग गए।
सुलकसाए का मन उचाट खा चुका था। वह चुपचाप भीतर चला गया और
अपनी गीकी से बंध गया। महुमा की मांखों में हलके-से श्रांसू मा गए। उसने
अपने साइगुती का दिल दुखा दिया था। गुस्से में आकर वह न जाने क्या-क्या
कह गई थी। अपने साइगुती की बाजू में जाकर वह भी सो गई। बाहर घोटुल
के सदस्य नाचते-गाते रहे, परन्तु रह-रहकर वे रात भर किसीके सिसकने की
धावाज बराबर सुनते रहे।

#### ş

चीस बरस पहले !

विकली की गलियों में जिन्दगी बहती थी। जहां से वह निकल जाती एक चिराग जल उठता। उसके जाते ही पूनों की रात सूनी भीर ग्रंथेरी लगती। पके मक्के के रेशों जैसे सफेद बालों में भी हलकी-सी हलचल हो जाती। तब जिनकी उमर अभी उठ रही है, उनका क्या कहना! भेड़ का रेड़ लेकर वह गलियों से गुजरती थी तो न जाने कितने उससे हमदर्दी से पूछते थे, न जाने कितने ग्रड़-कर पगडंडी में खड़े हो जाते थे।

उस दिन वह लौटी। पोरद का मुंह तब तवा जैसा लाल था। गेंवड़े पर

उसने रेड़ की रास ढील दी। एक लम्बी हकार लगाई। भेड़ों ने जैसे ही आजादी पाई कि अपने-अपने गैल घर की तरफ थूंथने मोड़ दिए। कोरी के पास पचलू से भेंट हो गई। पचलू बोला, 'आज तो बछेरी बनी है री!'

'हां दादाल'--मुंदरी के दांत उस भुटपुटे में भी चमक रहे थे। लालतुरई के फूल जैसे उसके होंठ अपने आप बज उठे।

'सो क्यों ?' पचलू ने पूछा तो वह जी खोलकर खिलखिलाई और अपने नाक-नक्शे को विचित्र ढंग से बनाकर, हाथ में गुलेल खेलते, मेंढक की तरह आगे उचट गई। पचलू खड़ा देखता रहा। गेंवड़े के मोड़ पर सन्तू का कुत्ता था। उसे देखकर भौंकने लगा तो उसने कान पकड़कर दो थप्पड़ उसके सिर पर जड़ दिए—'दुर्रेरें।' और वह दुर्रेर हो गया। कुत्ता तो भाग गया पर पीछे से सन्तू ने उसके हाथ पकड़ लिए, 'मेरे जानवर को दककारती है!'

'दलकारूं नहीं तो क्या पूजा करूं ? भला तू ही बता, उसे क्या पड़ी थी, वह मेरा रास्ता रोके ?' सन्तू मुंह से कुछ नहीं बोला, खड़ा-खड़ा मुंदरी को निहारता रहा । वह क्या देख रहा था, वही जाने; पर दिसा-फिराकत से पटेल हाथ में लुटिया लिए लीट रहा था। उसे देखकर दोनों उत्तर-दिन्छन चले गए।

मुंदरी उस रात सो नहीं सकी । निवया के तीर की कगारें रह-रहकर उस की श्रांखों में सूलती थीं। वह एक पत्थर पर बैठी चुल्लू से पानी पी रही थी कि सामने छप्प की श्रावाज हुई । घवड़ाकर उसने देखा, भारी सांभर था। वह चिल्लाई तो छिवला की डाल हिलाता हिरमे घटिया से नीचे उतर श्राया। तरकस से एक तीर निकालकर उसने ऐसा निशाना साधा कि पानी पीता सांभर वहीं मछली की तरह तलफने लगा। हिरमे ने कमर भर पानी से निवया पार की। फरसे से जब सांभर देर हो गया तो उसने गले के पास मुंह लगाकर खून पीना शुरू कर दिया। मुंदरी देख रही थी। उसे यह सब श्रच्छा नहीं लगा, बोली, 'जानवर है रे!' हिरमे की जीभ खून चाटने में लगी थी, उसने सुनी-श्रनसुनी कर दी। मुंदरी के मन ने भी विद्रोह कर दिया था। निदया पार कर वह पास पहुंच गई। पीछे से उसने हिरमे को एक घक्का दिया, 'यह क्या कर रहा है रे? घर ले जा तो बियारी में उसका सोंधा-सोंधा मांस उड़ जाए। तू तो बेर बना है।'

हिरमे तनकर खड़ा हो गया। वह जीभ बराबर होंठों पर चलाता रहा।

बोला, 'भ्राज शेर भी भ्रा जाए तो खून पिए बिना न छोडूं री।'

'धत् तेरे की " आदमी है !' मुंदरी ने दोनों हाथ उसके कंघे पर दे मारे और बनावटी हंसी में दांत निकाल दिए।

हिरमे ने फिर ऊचाट भरी, निदया के उस पार पहुंचा। छिवला की डाल से तूम्बा निकाल लाया और गटगट कर शराब पीने लगा। श्राधा तूम्बा उसने एक ही सांस में खाली कर दिया। उसने मुंह जब तूम्बा से निकाला तो मुंदरी ने श्रीर शराब पीने से उसे रोका, 'ज्यादा हो जाएगी रे।' हिरमे हंसा। उसने मुंदरी के दोनों हाथ पकड़ लिए और तूम्बा उसके मुंह में जबरन लगा दिया। मुंदरी को शराब पीनी पड़ी। जब तूम्बा खाली हो गया तो हिरमे ने उसे जोर से उत्तर दिशा की श्रोर फेंका, 'जा रे, ठिकाने लग।' तूम्बा घटिया के पार कहीं ठिकाने लग गया।

मुंदरी श्रीर हिरमे दोनों मस्त थे। नये लांदा की नई कराब भला श्रपती गुलाबी छोड़ सकती है! दोनों ने उतरकर निदया में खूब गोते लगाए। दोनों भूमते जब पानी से निकले तो बुढ़िया ग्वालिन दही बेचकर उसी रास्ते गांव लौट रही थी। इन्हें देखकर वह खड़ी हो गई पर मुंदरी ने श्रपनी जीभ बाहर निकालकर उसे चिढ़ाया श्रीर हिरमे का हाथ खींचकर ले गई। बुढ़िया ग्वालिन अपने श्राप कुछ बुदबुदाती चली गई।

मुरमुट में दोनों बैठे बातें कर रहे थे। मुंदरी ने कहा, 'तुभपर तो मैं जान देती हूं रे, पर दईमारा सन्तू हाथ धोकर पीछे पड़ा है। रोज मेरी देहरी छूता है और वीर' के कान भरता है। बीर है सो उसपर जान देता है। जान नयों न दे, दोनों निलम-भाई जो ठहरे। दम-भाई सो सगा भाई।'

'तू भी मच्छर की बात करती है। एक हाथ में पिसकर पानी हो जाएगा। तू अर अपना मन न डुलने दे। देखता हूं तुभी कौन व्याहता है ?'

'पर मुसीबत तो यह है हिरमे, कि तापे कहता है, तू.आन गांव का है। सन्तू भेरे मामा का लड़का है और हमेशा दूघ लौटाने की बात करता है।

१. भाई

दूध लौटाना एक प्रथा है। जिस वंश में एक लड़की ब्याही जाती है, उसी वंश से एक लड़की लेने का अधिकार ब्याहने वाले वंश को होता है। इस प्रथा को 'दृध लौटाना' कहते हैं।

कहता है, मुंदरी की लेकर रहूंगा।'

'चिन्ता न कर मुंदरी। तेरा तापे बड़ा श्रादमी है श्रीर तू उसकी इकलौती बेटी है। वह तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा।'

मुंदरी का मन फूल उठा और हिरमे की गोद में उसने अपना सिर रख दिया।

रात भर मुंदरी न जाने क्या-क्या सोचती रही। बूढ़ी खालिन को उसने चिढाया था। वह न जाने गांव में जाकर क्या बकेगी ? सबेरे हम्रा भी यही। ग्वालिन ने नाले के तीर पर जो देखा था, गांव भर में बो दिया। सन्तू ने जब मना तो उसे थ्राग लग गई। उसका साथ गांव के बूढ़ों ने दिया घीर जवानों ने भी। बुढ़ों ने इसलिए कि मुंदरी के बाप को दूध लौटाना चाहिए। समाज के नियमों को तोड़ने की ताकत उनमें नहीं थी। उनका ख्याल था कि लड़की की मरजी की कोई कीमत नहीं होती। इस उपर में विवेक की जगह बहकावा श्रीर ऊपरी दिखावा ग्रधिक होता है। जवानों का साथ देना स्वाभाविक था। मूंदरी जहां से निकलती थी, बिजली चमक जाती थी। उसकी चकाचौंध में न जाने कितने यूनक अपने को लुटाने को तैयार थे, पर मुंदरी ने कभी किसीको तिरछी म्नां भी नहीं देखा। परकी साल जरपू फांसी लगाकर मर गया, सिर्फ इसलिए कि उसने मृंदरों से तम्बाकू मांगी थी। उसने उसके बदले एक डंडा सिर पर दिया था। घोटुल में भी मुंदरी ने कभी जरपू का साथ नहीं दिया। ग्रीर वह था, जो दिन-रात उसकी माला फेरता। जब वह हाथ ग्राते न दिली तो उसने जान ही दे दी। एक बार पटेल के लड़के ने जोर-जबरदस्ती की थी तो उसे तीन दिन तक खाट सेना पड़ा था। मुंदरी ने भेड़ों के हकालने के डंडे से उसकी बेजा मरम्मत की थी।

सारे गांव में हंगामा मच गया। मुंदरी की सहेलियों ने समकाया कि वह यूढ़ों का कहना मान ले। ग्राज तक गांव की कोई लड़की इतनी बेशरम नहीं हुई। गाय की तरह उसे जिस खूंटी से बांध दिया, वह बंध गई। मुंदरी पर इन बातों का कोई श्रसर नहीं हुआ। वह श्रपनी बात पर अड़ी रही। उसका कहना था कि जिस आदमी को वह नहीं चाहती, उसके घर वह कभी नहीं

१. तम्बाकू मांगने का अर्थ अनुचित सम्बन्ध के लिए आमंत्रित करना है।

जाएगी। हिरमे ने भी कमर कस ली थी। कहता था, 'गांव वाले प्यार के साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकते। फिर समाज के भी कुछ कानून होते हैं। मैं आन गांव का जरूर हूं पर मेरा बाप भी वहां का गायता है, निपट लूंगा।'

यह भगड़ा बढ़कर दो गांव वालों का भगड़ा हो गया—िवभली धौर गढ़ बंगाल। ढोल धौर नगाड़े मैदान में उतर पड़े। लात, घूसों धौर लह से बात शुरू हुई घौर अन्त में टंगिया तथा फरसा में उतर आई। दो दल बिजली की तरह टकराए। विभली में हाहाकार मच गया। जरा-सी बात ने सारे गांव में तहलका मचा दिया। आखिर इस कलह का अन्त बुरा हुधा। हर भगड़े का अन्त बुरा होता है। दोनों गांवों के दोनों गायता मारे गए—विभली का गायता मूंदरी का तापे, घौर गढ़ बंगाल का गायता हिरमे का तापे। जब नेता ही चल बस तो काहे का भगड़ा! दोनों गांव वाले अपनी करनी पर बहुत पछताए। दोनों ने दोस्ती करने के लिए मिली-जुली पंचायत कराई पर खबर थाने तक पहुंच गई थी। सैकड़ों आदमी जेल में डाल दिए गए। साल मर मुकदमा चला और अन्त में सन्त को फांसी की सजा हुई। अदालत में यह सबूत हुआ कि उसीके फरसे से दोनों गारे गए।

मुंदरी और हिरमे का रास्ता साफ हो गया। दोनों के बाप जा चुके थे। दोनों के सिर से छाया चली गई थी। हिरमे ने मुंदरी की फोंपड़ी सन्तू के भाइयों को दे दी। बोला, 'मुफे मुंदरी चाहिए थी, वह मिल गई। जायदाव का लोभ नहीं है।' मुंदरी को भी तो अपने पिरेम की दरकार थी। अपना गांव छोड़कर वह गढ़ बंगाल आ गई। नई दुलहिन ने नये गांव में नया घर सजाया। यार की देहरी में नया कदम रखा और साल के मीतर ही दीपक की 'जोत' जल उठी। दोनों पित-पत्नी की खुशी की सीमा नहीं थी। जोत था सुलकसाए, मुंदरी और हिरमे का इकलीता लाडला!

उसके बाद फिर मुंदरी के कोई सन्तान नहीं हुई। बहुत दवा-दारू की, फाड़-फूंक की, पर असर नहीं हुआ। सात-आठ बरस दोनों में प्रेम रहा, पर गांव भर में दोनों को नीचा देखना पड़ता था। अन्त में हिरमे ने दूसरा बिहाव भी कर लिया। दूसरे बिहाव की मिहरिया इसी गांव की थी। वह भी विधवा! उसका आदमी बिहाव होते ही चल बसा था। मुश्किल से तीन महीने उसने साथ दिया होगा। उसका घर में और कोई नहीं था। जंगलों से जो मिल जाता या थोड़ी-

सी बनी-मज़री कर जो पा लेती उसीसे पेट भरती थी। उमर भी उसकी सोलह-सब्रह की रही होगी। छिवला के लाल-काले फूलों की तरह उसकी देह खिल रही थी। हिरमे की नजर उसपर पड़ी तो अटक गई। कहते हैं दोनों में काफी दिनों तक सम्बन्ध रहा। लुक-छिपकर ये जंगल-पहाड या नदी-नाले के किनारे मिलते रहे। प्रांखिमचौनी का खेल खतरनाक होता है। परिगाम भी सामने धा गया । उसका पेट रह गया था । पेट बढ़ा तो बात खुल गई । गांव का गायता तब सिकमी था। उसके पास गांव वालों ने शिकायत की। मृंदरी से पुछा गया। हिरमे ने मृंदरी को बड़े प्यार से समभाया कि वह उसे पिरेम करता रहेगा। वह सत्ताय को श्रपनी नौकरानी समभे। मुंदरी ने उसे बिहाव करने की इजाजत दे दी। देती भी क्यों नहीं ! वह कर क्या सकती थी ! एक लडके की जनकर रह गई। फिर म्रादमी को भला कौन रोक सकता है ! भ्रौरत की जात। वह तो कच्ची माटी की हंडी है। जिसे जो निशान उसपर बनाना हो, बना दे। जब कोई हंडी अकडती है तो कुम्हार उसे चाक में कसकर भरपुर तडपाता है। मंदरी जानती थी कि दूनिया में कोई ग्रौरत बिना मर्द के नहीं रह सकती। मर्द उसका सहारा है। वैसा ही जैसे श्रोल के लिए भाड़ होता है। मरद शीशम का पेड़ है और औरत उसकी धमर बेल । बिना भाड़ का सहारा पाए वह जी नहीं सकती । इसीलिए जब मुंदरी सत्ताय के बारे में सोचती, तो उसके मन में इमदर्दी के भाव जाग उठते।

गायता सिकमी ने शिकायत की सफाई जब हिरमें से पूछी तो उसने गांव भर के सामने सत्ताय का हाथ पकड़ लिया। सारी बात खुशी-खुशी खत्म हो गई। हिरमे की इस करनी की गांव भर में चर्चा रही ग्रीर सबने दिल खोलकर उसकी तारीफ की।

छः महीने के बाद सत्ताय ने एक लड़की को जनम दिया। उसके बाद दूसरे साल एक लड़का। तीसरे साल एक लड़की, चौथे साल फिर लड़का और इस तरह थ्रब वह पूरे थाठ लड़के और पांच लड़कियों का बाप है। चार लड़के-लड़कियां बीच में मर गए।

हिरमे की नई औरत सत्ताय सीधी तो थी पर जैसे-जैसे घर में सन्तान बढ़ती गई उसके सुभाव में अन्तर आता गया। वह चिड़चिड़ी हो गई और अतरे-क्टूसरे कलह होने लगी। कलह बढ़ी और अपने-पराए का भेद आया। सत्ताय न जाने क्या-क्या हिरमे से जुभाती । मुंदरी ने कभी कोई बात नहीं कही । छुगली खाना उसका सुभाव नहीं था । फल यह हुआ कि हिरमे, मुंदरी को तंग करने लगा । अक्सर वह अलवा-जलवा बकता, सबके सामने उसे नीचा दिखाता और कभी-कभी मारता-पीटता भी ।

एक दिन मुंदरी हाट गई, नरायनपुर । वहीं दन्तेवाडा के पेरमा कलमुमी-मासा से उसकी मुलाकात हो गई। दोनों का कायद सौदा पट गया था। वह उसके साथ भाग गई। मुंदरी ईमानदार थी। उसने नया खसम कर लिया पर पुराने खसम की एक कौड़ी अपने साथ नहीं ले गई। इत्ता ही नहीं, नये खसम से उसने हरजाना भी दिलवाया। गढ़ बंगाल का पूरा गांव आज भी मुंदरीं की इज्जात करता है। वह यहां से जाने के बाद फिर लीटकर नहीं आई।

तीसरे साल गायता सिकमी चल बसा। एक तो वैसे ही बूढ़ा था फिर गांव भर का दुःल-दर्व अपने सिर पर लिए फिरता था। आखिर कृव तक जांगर तोड़ता! एक दिन एकाएक आधी रात को हंसा देह छोड़कर उड़ गया। धूम-धाम से गांव भर ने उसे गेंवड़े के पास दफना दिया और काले पत्थरों की एक खासी समाधि बनवा दी। आज भी सालाना जलसे में गांव के लोग अपने गायता को श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं।

सिकमी जब मरने लगा तो अपना भार हिरमे पर छोड़ गया। उसने हनगुण्डा परमा और सिरहा को बुलाकर कहा था, 'भाई, हम अपना लोभ छोड़ें। जवानों को काम करने का समय दें। जिनकी रगों में अधिक खून दौड़ता है, उन्हें आगे आने दें। यही हमारे गांव के तारे होंगे।हमारा नाम रोभन करेंगे।'

सिकमी ने यह भी चाहा था कि अब यह एक परम्परा बन जानी चाहिए। ४० साल की उमर के बाद गायता की अपना काम दूसरे की सौं। देना चाहिए। गांव के लोगों ने बूढ़े सिकमी की बातें सिर-माथे घर ली और ३५ बरस के हिरमे को सारा भार सौंप दिया गया। आज पिछले सात वर्षों स वह बराबर अपना काम करता चला आ रहा है। गांव के किसी आदमी की उसके काम से शिकायत नहीं है।

१. श्रंटसंट या व्यथ का ज.ते २. गांव के धार्मिक कृत्य कराने वाला व्यक्ति

३. मृतक कर्म कराने वाला व्यक्ति

मुलकसाए इसी गायता का लड़का है। ग्रावा (मां) का प्यार उसे मिला नहीं। जब कोई उसकी ग्रावा के बारे में पूछता है तो वह लंबी सांस लेकर कह देता है, 'श्रावा तो है पर बिना ग्रावा का हूं!'

जब कई दिन बीत जाते हैं, वह एकांच दिन के लिए दन्तेवाड़ा चला जाता है, अपनी मां की देहरी चूमता है और लीट आता है। मां के वियोग ने उसके मन को गहरी ठेस पहुंचाई है। वह कहता है, 'मैं कभी बिहाव नहीं करूंगा।'

उसके साथी महुम्रा की बात करते हैं। वह कहता है, 'हां, महुम्रा से प्यार करता हूं, करता रहूंगा, पर ब्याह नहीं करूंगा।' उसकी बात सुनकर सब हंस देते हैं। वह इस हंसी की टीस चुपचाप पी जाता है। महुम्रा भी शायद उसका साथ देने को तैयार है। कहती है, 'बिहाब से क्या! हम जब एक हैं तो बिहाब करने से ही क्या मिलेगा!' वह सुलकसाए जैसा साथी पाकर खुश है। सुलक-साए उसे पाकर खुश है। इस खुशी को बिहाब के बन्धन में बांधकर क्यों नष्ट कर दिया जाए! बंधन, चाहे जैसा हो, म्राखिर मादमी को बांध लेता है। तब म्रादमी दास बन जाता है, बिक जाता है। परवशता बुरी है—चाहे वह म्रादमी को ब्याह करने से मिले या भ्रपने देश पर पराए शासक के म्राधकार कर लेने से।

सुलकसाए अपने ढंग का अकेला जवान है। जो काम करने से सारा गांव डरता है वह अकेला कर डालता है। अपनी जान सदा हथेली पर लिए घुमता है और दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो अपने जीव का मोह छोड़ दे। शायद इसीसे सुलकसाए से सुखी नौजवान गढ़ बंगाल में नहीं हैं।

8

रात बीती और सूरज की लजीली किरनों ने जब पीपल की लाल लाल फुनियों को ग्राकर चूमा तब महुग्रा मलटाघाट की दमतोड़ चढ़ाई पार कर चुकी थी। सामने खुला मैदान था। और घाटी से लगी सूरज की किरएों सारे मैदान में ऐसी बिछी थीं जैसे किसीने वहां सोने का फर्श डाल दिया है। उसने देखा

सामने राजामहल खड़ा है। उसकी मटमैली लाल इंटों में सोनियां रंग चमक रहा है। दोनों हाथ जोड़कर उसने राजामहल को सिर भूकाया। भिरिया की याद की। पंजाबियों को ग्रसीसा। सोचने लगी-काश, उस समय मैं होती ! उन पंजाबियों को एक बार देख लेती। फिरिया होती तो उसे अपनी सबसे भनी साइगुती बनाती। धन्य है वह िकरिया जिसे सारा गांव चुडैल कहता है. जिससे सारा गांव डरता है। मरकर भी जो गांव की सेवा कर रही है। जिन्दा होती तो उसमें इतना सामर्थ्य कहां रहता ! मेरी तरह वह भी गाय की बिछया बनकर रहती। जंगलों में रहने वाले इन जंगली आदिमयों के हाथ का खिलीना बनती। वे भादमी, जो जंगल के शेर के तो दांत तोड़ सकते हैं, अपने गांव में जरा-सी बात पर खुन की नदियां बहा सकते हैं, पर किसी भी परदेसी के सामने कूले जैसी पुंछ दबा लेते हैं। ग्रपना सब कुछ लूटाने तैयार हो जाते हैं। तो क्या सुलकसाए भी ऐसा ही होगा ! उसकी विचारधारा ने एकदम पलटा खाया-उसका तापे मुक्ते राजामहल छोड़ने गया था, इसलिए कि वह गांव का गायता है । उसका बेटा घोटल का सिरदार है। मुक्तसे प्रेम की बड़ी-बड़ी बातें करता है। जिन्दगी भर क्वारे रहने का स्वांग रचाता था। यह क्यों ? वह सोचती है-एक दिन उसने कहा था कि बिहाव में बन्धन है। जिन्दगी में बन्धन रहें तो मजा नहीं श्चाता ।

महुया सोच रही थी तभी खिवला की डाल पर बैठा एक सुम्रा फड़-फड़ाया। उसने देखा, पत्ते को छोड़कर वह पोरोभूम' की म्रोर उड़ गया। सुलकसाए भी शायद यही जिन्दगी चाहता है। तोते की तरह पोरोभूम में उड़ता रहे। वह सोचता है, इसमें बन्धन नहीं है, पर तोता भी तो बंधा है। रात को वह म्रपने ही घोंसले में झाता है। म्रपने बच्चों से मिलता है। म्रपने प्रेमी से वातें करता है। उसका भी भ्रपना घोटुल है। घोटुल उसे रोज जाना ही पड़ता है, नहीं तो उसे जात से निकाला जा सकता है। तब निबंन्ध वह कहां रहा! फिर सुलक-साए ही यह क्यों सोचता है? क्या इसके पीछे उसके मन का पाप नहीं है!

महुमा के मस्तिष्क में गहरे बादल छा गए थे। वह सीच रही थी—काश, रात में उसे अफसर के पास रहना पड़ता, फिरिया चुड़ैल न होती तो, क्या पता

१. आकाश

सबेरे सुलकसाए उससे आंखें फेर लेता और न जाने किससे वह अपनी नजरें उलका लेता! इसीलिए वह बन्धनहीन रहना चाहता है। उसका क्या, वह रह सकता है, पर मेरा क्या होगा? मैं औरत जो हूं! कुम्हार की हंडी! एक बार जूठी हुई कि फिर बेकार। दूसरा खसम भले मिल जाए, पर दिल कहां मिलता है! उसने तय कर लिया कि आज रात जब घोटुल में सुलकसाए से मिलेगी तो जरूर बातें करेगी। वह पूछेगी—तू जनम मर क्वांरा क्यों रहना चाहता है? नुभे बन्धन की जिन्दगी में क्या मुसीबत है?

श्रव तक वह गांव के काफी पास श्रा गई थी। उसने देखा, सामने से सुलकसाए श्रा रहा है। हाथ में टींगया लिए है और कंघे में तेंदू के पत्ते की टोकनी टांगे है। वह ठिठक गई। जिसके बारे में वह सोच रही थी, वही सामने था। उसने सोचा, जो रात को कहना चाहती हूं, श्रभी क्यों न कह दूं! तभी सुलक ने प्यार से कहा, 'महुआ!'

'हां।'

'म्राज सबेरे जल्दी उठ गई थी ?' उसने सिर हिलाकर हामी भरी।

'ग्राखिर क्यों ?'

'वैसे ही,' उसी तरह गिरे मन से उसने उत्तर दिया।

'ग्राज मन बिगड़ा है, महुम्रा ? बोलती क्यों नहीं ? तू तो धतूरे का फूल श्री । मुरफाई क्यों है ?'

महुग्रा ने मुंह खोला फिर प्रपने ग्राप बन्द कर ज़िया।
'कह, कहती क्यों नहीं? कुछ कहना चाहती थी न?'
महुग्रा यह न समक्त सकी कि वह हां कहे या न। बुत बनी खड़ी रही।
फालरसिंह पीछे से ग्रा रहा था। बोला, 'बीर, कलेवा रख लिया?'
'हां फालर। थोड़ा-सा रख लिया है। बाकी वहीं मिल जाएगा।'
महुग्रा ने श्रपनी नजर ऊपर उठाई, पूछा, 'कहां?'
'नेतानार में।'

'नेतानार, क्यों ?'

'वहां जा रहा है महुग्रा, बिहाव में "" भालर ने कहा तो महुग्रा के कलेजे से जैसे पत्थर टकरा गया। 'किसके बिहाव में रे ?' 'वही ' ते ।'

सुलकसाए ने जोर से भालरसिंह को डांटा, 'क्या मजाक है ?' फिर महुम्रा के सिर पर हाथ रखकर बोला, 'वहां के सिरहा की बेटी का बिहाव है महुम्रा, ताप को रात से बुखार म्रा गया तो मुभे जाना पड़ रहा है। साथ में भालर को लिए जा रहा हूं।'

'विहाव कहां हो रहा है ?' महुन्ना ने पूछा।

'तू कहेगी, मैं भी मजाक करने लगा।' सुलकसाए ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, 'तुभे नहीं मालूम मेरी हिरनी, उसी गांव में गायता के लड़के के साथ।'

महुमा ने उसका हाथ म्रलग कर दिया, 'मजाक नहीं तो क्या है ? तुभे हमेशा यही सूभता है। ऊपर से मीठी-मीठी बातें करता है म्रौर भीतर'''।' कहते-कहते महुमा रुक गई।

'भीतर क्या'''?' सुलकसाए ने उसके दोनों कंघे पकड़ लिए, 'बता, तू कहना क्या चाहती है ?'

'बहुत कहना चाहती हूं, साइगुती। कहते-कहते सारा दिन बीत जाएगा।' 'तो अभी कह ले, यहीं दिन बीत जाए।'

'नहीं' महुआ ने अपने को पीछे खींचा। उसके हाथ छुड़ा दिए। फालर्सिह की तरफ देखकर बोली, 'जलिया कहां है ?'

'मैं क्या जानूं ! अपने लोंन (घर) में होगी।'

दोनों को छोड़कर महुम्रा गांव की ग्रोर चली गई। भालर ने सुलकसाए की पीठ पर हाथ रखा, 'चल यार, तू भी कहां हिलग गया! ग्रोरत की जात, न समय देखे न बात। ग्रपनी मस्ती में मगन, बस न दुनिया की फिकर, न घर की चिन्ता। मरद को ग्रपना चाकर समभे। हुक्म दे ग्रीर जो चाहे, वह उसकी बजाए। उपर से ग्रांख दिखाए। गुस्से में नागिन-सी फुसकारे। बाघनी-सी गुर्राए, सुग्रर जैसी चीखे। मरद के लिए जैसे ग्रीर कोई काम नहीं है। बस, ग्रीरत है ""दिन भर उसके सामने मूलता रहे""।

'क्या बकता है ?' सुलकसाए ने डांट दिया, 'सबेरे से पीकर आया है क्या ? महुआ ऐसी नहीं रे। और और औरतों से उसमें फरक है। तूने उसकी आंखें नहीं देखीं। उनमें कितना भार था! उसके सिल्वी किस तरह खुल और बन्द हो रहे थे ! वह कोई बड़ी बात कहना चाहती थी । तू नहीं जानता, कल रात भर घोटुल में सिसकती रही ।'

'भला क्यों ? कल सिसकने की बात ही क्या हुई है ? इसीसे कहता हूं सिरदार, ग्रीरत के जाल में मत फंस, वह बला है बला !'

'तू गलत सोचता है फालर । जलिया ने क्या तु के कभी घोखा दिया ?'

'कब नहीं दिया यह पूछ सुलक । कभी कहती है १२ बजे भिरिया के तीर मिलूगी। गैल हेरता रहता हूं पर उसके बारा कभी नहीं बजते । देखता हूं तो किसी और से घुल-घुलकर बातें करती है । जब बिगड़ता हूं तो पांव पकड़ लेती है । कहती है, बिसास कर, भेरा साइगुती तू ही है । लोंन में ग्रावा ने रोक लिया था सो देर हुई । यहां ग्राई तो गैल में यह भिल गया। ऐसी-ऐसी बात कर रहा था। एक दिन का बहाना हो तो चले।

'जरा भरोसा करना सीख भालर । अपने मन का पाप हर जगह नयों देखता है ? कभी तूने उसे बुरे रास्ते में देखा ?'

'सो तो नहीं।'

'तो चुप रह, पापी कहीं का !' सुलक ने दर्दभरी सांस ली, 'बेचारी महुग्रा! हो दिन बाद लौटना है—तब तक उसका जाने क्या हाल होगा ?'

भालरसिंह ने उसे घक्का दिया, 'चल माई बिन्दा, छिन्दा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वह ऐसी ही रहेगी। पर डर तो मुभे तेरा ही है, कहीं लौटते-लौटते घुलकर मोम न हो जाग्रो। ग्रौरत के ढोंग नहीं देखे ? नाटक रचाने में ग्रव्वल। लौटकर एक दिन घोटुल में हम लोग नाटक क्यों न रचाएं!'

'चुप रह !' सुलक ने उसे डांट दिया और दोनों आगे बढ़ गए। उनके डग तेज होते गए और सूरज धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता गया।

नेतानार में जितने मिले सबने गोरे श्रफसर की कहानी पूछी। वह किस्सा हवा हो गया था। गांव के हर मर्द-श्रौरत के कान में पहुंच चुका था। नेतानार के लोग महुश्रा श्रौर सुलकसाए को जानते थे। एक सिरहा की बेटी, तो दूसरा गायता का लड़का। गांव के दो सिरदार श्रौर बेटा-बेटी भी घोटुल के मालिक। काम के पक्के, जात के सच्चे। भला कौन न जाने इन्हें!

१. गोंड़ों की एक प्रेमकथा है।

जितने सुलकसाए से मिले सबने राजामहल की बात पूछी। फिरिया चुड़ैल को खूब कोसा। राजामहल के प्रति उनमें जो भय था वह और भारी हो गया । एक चुड़ैल ने इसे बड़े अफसर को भी नहीं छोड़ा, फिर गांव वालों का क्या! वे मिलें तो वह शायद उनका खून ही पी जाए! गांव के बूढ़े, जमाने को कोसते रहे। कहते, कैसा जमाना लग गया है। पिरेम की तो लगाम टूट गई है। ऐसा बेलगाम प्रेम हमने नहीं देखा। हमने घूप में थोड़े बाल सफेद किए हैं! बूढ़े रास्ता बताते हैं, पर इन जवानों को देखो, सावन के ग्रंधे बने हैं। परजात से ब्याह करने चली थी वह। सब कुछ सुना था उसने फिर भी गलत काम किया और उसे रोका तो सारे गांव के लिए मुसीबत बन गई है।

सारे लोगों ने गहरी सांस लेकर पूरे गांव पर हमदर्वी जताई—बरियारपेन रच्छा करे, गांव पर गांज गिरने से बचाए। अफसर कोई परवाना भेजकर गांव को माटी में न मिलवा दे। सुलकसाए और भांलर्रीसह को भी इसकी चिन्ता हुई। गांव बालों का सोचना व्यथं नहीं है। अफसर सब कुछ करा सकता है। पर जो होना था हो गया। अब कोई क्या करे! आदमी पर आदमी का बस चलता है। भूत-प्रेत पर भला आदमी का क्या कब्जा!

इसी दर्दभरे किस्से के बीच गांव में बिहाव हो गया। सिरहा के घर खूब घूम हुई। बड़े परगौंनी के बाद महुशा की शराब का हंडा खोल दिया गया। सबने मन भर पी। दूल्हा-दुल्हिन भी शामिल हुए। एक दूसरे की उन्होंने शराब पिलाई। इसके साथ ही घर के सामने मजमा जम गया।

> टिमक् टिमक् टिम टिम, टिम टिम टिम टिम।

टिमकी की श्रावाज जब निकली तो कालरसिंह ने परछी में टंगी ढोल उतार ली। उसका फन्दा श्रपने गले में डाला श्रौर एक तिरछी उचाट भरते हुए मैदान में कूदा:

रे रे रेलो रेलोरे रेलारे हो स्रो स्रो। उसकी स्रावाज एक चुनौती थी। वह हिरन की तरह कुद रहा था स्रोर दोल

१. गोंडों के ब्याह की एक रसम

की थाप के साथ 'रीलो' गीत के सुर मिला रहा था। सुलकसाए अलग नशे में भूम उठा।

# होय होयऽऽऽ बाह वृह् वह् रेलो रे रेलोऽऽऽ।

श्रीर फिर क्या था। गांव भर के जवान जोड़े सामने श्रा गए। नई दुल्हिन यह देख रही थी। उसके सिल्वी खुले थे श्रीर दांत कांस के फूल जैसे चमक रहे थे। घुंघचियों की लाल माला उसके गले में लटकी श्राग की तरह चमक रही थी। वह जैसे हवा में भूल रही हो। कभी बाएं करवट लेती तो कभी दाएं। शायद उसने ज्यादा पी ली थी। उसका दूल्हा हैरान था। उसकी नजरें यह साफ जताती थीं। सुलकसाए ने मैदान में खड़े होकर ललकार भरी, 'कैसा मरद है रे, चल नीचे उतर।' दूल्हा चुपचाप बैठा रहा। न जाने क्यों, उतरने की उसकी हिम्मत नहीं हुईं। पर दुल्हिन उसी तरह हवा में भूलती नीचे उतर शाई, 'श्रा रे मुलक, तूने क्या समभा है ?'

'पुंगार, गोश पुंगार !'

'तो ले सम्हाल'— उसने अपना पैर ताकत से जमीन पर पटका। पयरी खमक उठी। सुलक ने उसके हाथ में अपने हाथ डाल दिए और फिर दोनों ने वो पैतरे भरे कि धरती भी भूम उठी। भाड़-पेड़ नाचने लगे। लोन के भीतर से दुल्हिन की बूढ़ी महतारी तब बाहर निकल आई। घुली हल्दी की हंडी से करछुली में भर-भरकर घोल सारे नाचने वालों में छोड़ने लगी। घंटों नाच होता रहा, तब तक दूल्हा मुंह लटकाए बैठा था। शायद उसे दर्द हो रहा था, उसकी दुल्हिन भुसरी सुलकसाए की बाजुओं में थी। सुलक पूरे नशे में चूर था। वह भटका दे-देकर भुसरी के प्रत्येक अंग को घरती के ऊपर जैसे हवा में उड़ा रहा था। वह भी अपना गला फाड़-फाड़कर गा रही थी। ढोलिए हाथ पीटने में लगे थे। टिमकी वाला बास की कमचियों को चमड़े पर इतने जोर से पीटता कि चमड़े के तागे भी ढीले पड़ने लगे थे।

रिवाज के धनुसार इसी समय छानी से तीन लड़िकयों ने तेल नीचे फेंका। वह भुसरी और उसके दूल्हें पर पड़ना चाहिए था, पर पड़ा भुसरी और सुलकसाए पर। भ्रव क्या था हो-हल्ला मच गया। दूल्हा गुस्से में उठकर टंगिया लेकर खड़ा हो गया। सारा मजमा ढीला पड़ गया। सब भ्रपनी जगह खड़े हो गए। मुलकसाए के चेहरे पर न तो चिन्ता की रेखा थी और न उसके पैर एके थे। बहु अपने आप उचट रहा था। वहां क्या हो रहा है, इसकी उसे जैसे फिकर नहीं थी। भुसरी सहमी और डरी थी। वह कांप रही थी। उसका बाप सामने खड़ा था। गांव के मुख्या ने कहा, 'अब कल फिर एनदाना' होगा, आज बिहाव नहीं हो सकता।'

'नहीं, धाज ही होगा, ग्रभी होगा'--दूल्हा बोला।

वह सुलकसाए की तरफ दौड़ा तो बीच में मालरसिंह ने उसकी टंगिया पकड़कर छीन ली, 'क्या करता है रे? वह तो दारू में चूर है, तू उसे मारने चला है!'

'मारूं क्यों नहीं ! उसे""।'

'ठहर !'— भुसरी ने हाथ उठाकर कहा, 'श्ररे मरद के बच्चे, मुक्तसे विहान रचाने श्राया है, किसीकी जान लेने नहीं।'

'उससे तेरी यह हमददीं ?'

'हां, गढ़ बंगाल का घोटुल हमारा साइगुती है। यह उसका सिरदार है। तू झलवा-जलवा नहीं बक सकता। मैं यहां के सिरदार से तेरी शिकायत करूंगी। इज्जत करना सीख।'

भुसरी की बातों ने जले पर नमक छिड़का। श्रव तक सुलकसाए के पैर रुक गए थे।

'क्या वात है भुसरी ? कोई मच्छर झा गया क्या ?'—सुलक ने दौड़कर दूल्हें को ऊपर उठा लिया और जमीन पर दे मारा।

जरा-सी बात, पर बिगड़कर भारी हो गई। राई का पहाड़ बन गया। दूल्हे का तापे उस गांव का गायता था। इसे वह सहन नहीं कर सका। रात को हो गांव में डोंड़ी पीट दी गई। गांव भर के सियाने बुलाए गए भीर पंचायत भरी। मामला बड़ा था। गांव के सिरहा की बेटी भीर गायता का बेटा, इनका विहाव! भ्रानगांव के गायता के लड़के की हरकत। वह सारा गांव, यहां के हर श्रादमी का साइगुती था। तेहार-परंब ये लोग एक दूसरे के गांव श्राते-जाते थे।

१. नाच

हाल ही दीवाली नाचने इस गांव की मोटियारी गढ़ बंगाल गई थीं। तब भुसरी उस दल की अगुआ थी। गढ़ बंगाल के घोटुल के चेलिकों ने इन मोटियारियों का भरपूर स्वागत किया था। गायता ने इस दल को खूब खिलाया था। भुसरी इसी समय पहली बार सुलकसाए से मिली थी। लौटकर उसकी बड़ी चर्चा की थी। कहती थी, 'श्रादमी नहीं शेर है। गांव भर की मोटियारियां उसपर मरती हैं।' जब यह दल गढ़ बंगाल का गेंवड़ा पार कर वापस आने लगा था तो सीमा पर नाच हुआ था। उस नाच में सबसे ज्यादा भाग लिया था सुलकसाए ने। नाचते-नाचते पोड़द काफी नीचे उतर आया था। तब वह इस दल को भेजने गांव के गेंवड़े तक आया था। गांव के गायता ने तब भुसरी की पीठ ठोंकी थी। भुसरी बेहद खुश हुई थी और सुलक की दरियादिली की कहानी उसने गांव के कोने-कोने में फैला दी थी।

याज रात पंचायत इसी जवान शेर सुलकसाए के बारे में चर्चा करने इकट्ठी हुई थी। कुछ गांव वालों का कहना था कि सुलकसाए ने हमारे सारे गांव को चुनौती दी है। हम उसके गांव से जाकर निपटेंगे। कुछ कहते थे—वह भुसरी पर हाथ साफ करना चाहता है। कुछ यह भी कहते थे कि यह सब सीचना गलत है। सब कुछ धनजान में हुग्रा है। सुलक आज खूब पिए है। ऊपर से तेल डालने वाली लड़कियों ने भी गलती की है। इसलिए मामला रफा-दफा किया जाए और यह रस्म एक बार फिर दुहराई जाए। इन तीन बातों को लेकर पंचायत में खूब चर्चा चली। इनमें सच क्या है, यह पता लगाना पंचों का काम था।

एक पंच ने भुसरी से जब सफाई मांगी तो वह बोली, 'मैं उस निखट्टू से 'बिहाव नहीं करूंगी। मैं पहले ही उससे बिहाव नहीं करना चाहती थी। जबरन मुफ्ते बांधा जा रहा है।'

उसकी सफाई कड़ी साबित हुई। इसका पंचतोर ने यह अर्थ निकाला कि जो कुछ हुआ है गलती से नहीं हुआ। सुनकसाए और भुसरी की इसमें जरूर साजिश है।

मुिंड्या गोंडों का विशेष उत्सव जो श्रवटूबर मास के लगभग होता है। इस समय एक घोड़ल की मोटियारियां दूसरे घोड़ल जाकर नाचती हैं।

२. पंचायत का मुखिया

भालरसिंह ने सुलकसाए की वकालत की । बोला, 'सुलकसाए ऐसा ग्रादमी नहीं । वह तो महुन्ना से पिरेम करता है । उसके सामने किसी लड़की को नहीं देख सकता । उसने सब कुछ नशे में किया है ।'

जब सूलकसाए से पूछा गया तो वह डोलता हुन्ना बोला-'हो'' हो, हो "जाए "ना "च, "रे "रे लो "रे, रेला "। वह फिर भूम उठा। उसने सबके सामने भूसरी का हाथ पकड़ लिया श्रीर उचटने लगा। बोला, 'एनदाना देखो''''मोर'''मोरिनी'''का एनदाना ।' भूसरी ख़ुब खिलखिलाकर हंस पड़ी । उसके सारे दांत उस हलके-से उजेले में विजली की तरह चमक उठे। वह विजली दुल्हे के कलेजे पर जाकर गिरी। छानी में घास काटने का हंसिया पड़ा था। उसने भसरी के गले में दो बार ताकत भर मारे और सुलकसाए को मारने जैसे ही उसने हाथ उठाया कि सुलक ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी, दूसरे से हंसिया छीनकर उसके पेट में घूसेड़ दिया। पेन्ड्रल की हल्दी खून में बदल गई। दोनों जमीन पर पड़े तलफने लगे। यह देखकर सारे पंचों के तन-मन में भाग लग गई। वे सूलकसाए को पकड़ने दौड़े। वह सबको धक्का देता हथा, अंधेरी रात में जाने कहां समा गया । तब ग्रासमान में छोटे-बडे ग्रनगिनत तारे टिम-टिमा रहे थे। सिरहा दोनों घायलों की दवा कर रहा था और उसकी मार वहाड़ मार-मारकर रो रही थी। बाकी लोग अपने-अपने लोन जा चुके थे। गांव की सोती टपरियां जाग उठी थीं। उनके भ्रन्दर बैठे जोड़े यह किस्सा दहरा रहे थे।

सुलकसाए प्रपने गांव तो लौट ग्राया पर उसके पेट में जैसे बायशूल था। भीतर भयंकर ग्राग लगी थी ग्रौर उसमें वह जला जा रहा था। उसने यह क्या कर दिया? वह सोचता है, सोचता रह जाता है। उसके दिमाग में सारी कहानी घूम जाती है। एक गहरा जाल-सा बिछा है। उसने देखा, उसमें भुसरी फंसी है। भुसरी के प्रति उसके मन में हमदर्दी जागी, 'बेचारी! जाने क्या हाल होगा? खरगोश-सी उसकी नन्हीं-नन्हीं ग्रांखें, किसी जादूगर ने जैसे उन्हें बांघ ली हैं।' उसके मन में पीड़ा होने लगी, 'बंह तलफ रही होगी, मछली की

१. ब्याह २. श्रीरत

तरह ! बेचारी कुम्हड़े की बौला, वह हंसती थी क्या इसलिए नहीं कि उसे मेरा सहारा था ! मैंने उसका सहारा छीन लिया । पर "। वह सोचता है, 'मैं कर ही क्या सकता था ! असरी मेरी कौन है ? मैं तो महुग्रा से पिरेम करता हूं। बेचारी महुग्रा ! मुक्ससे जो पल भर दूर नहीं रह पाती। मेरे एक इशारे पर अपने गले में फन्दा लगा सकती है।

वह जाने क्या-क्या सोचता है। न जाने किस-किस ढंग से सोचता है। इस सोचने में एक बड़ी बात उसके मन में या जाती है, वह है पंचायत की। भुसरी का तापे चुप न बैठेगा। वह इस गांव में प्राएगा। रात का सब किस्सा दुहराएगा तब ''जो होगा सो तो होगा ही, महुआ क्या सोचेगी? उस दिन वह कुछ कहना चाहती थी।

उसके सिल्वी रह-रहकर खुलते और बन्द होते थे। कहना चाहते हुए भी वह कुछन कह सकी। वह क्या सोचेगी! सोचेगी—मैं भुसरी से पिरेम करने लगा हूं। उसे कैसे समभाऊंगा कि मैंने उसके सिवाय किसीसे पिरेम नहीं किया!

'हाय ! ... सु... का कि की आ ... की ... मुलकसाए को किसीके कराहते की आवाज आई। कोई दर्द से चीख रहा है। उसे पुकार रहा है। उसके कान खड़े हो गए, यह तो असरी की आवाज है। वह खड़ा हो गया, क्या वह सचमुच तलफ रही है! उस कसाई ने जमकर भी तो हाथ छोड़ा था। पेन्डुल करने चला था, पर बेमरोसे का। किसी लड़की को जबरन क्यों बांधना चाहता था? कब तक बांधकर रख सकता है! जंगल की चिरैया, आज यहां है, कब फुर्र रही जाए, किस बहेलिए का तीर उसे घायल कर दे, कौन जानता है! किसीकी बांधना है तो मन के बंधन से बांधो। ऐसा बांधो कि वह बंधन तोड़ने की बात सोच न सके। सोचे तो सोचने में दर्द हो। किसी तरह द्रोड़कर जाए तो तलफने लगे और उसी समय खिनकर भा जाए। ... पर भव भुसरी का क्या होगा? ... उसे लगा, भुसरी के पास ही उसका मोइदो पड़ा चीख रहा है। उसने अपना बायां हाथ अपने कपाल पर दे मारा, 'यह मैंने क्या कर दिया? भुसरी उसकी होकर रहेगी, उसे होना पड़ेगा। मैंने फिर यह सब क्यों किया? मुभे नहीं करना चाहिए था। ... पर यह किसे बताऊं कि मैं उस समय नशे में चूर था?

१- दृल्हा

में अपने आप पर कब्जा छोड़ चुका था? महुआ की यह शराव! आह, कभी तो नई जिन्दगी देती है और कभी वह जिन्दगी छीन लेती है। कितना उत्साह था वहां! इसने सारी खुशी में आग लगा दी। प्रेत की तरह मेरे सिर पर चढ़-कर आफ् लगा दी। प्रेत की तरह मेरे सिर पर चढ़-कर आफ् लगा दी। जेत की तरह मेरे सिर पर चढ़-कर आफ् लगा दी। अत की तरह मेरे सिर पर चढ़-कर आफ् लगा दी। अत की तरह मेरे सिर पर चढ़-कर आफ् लगा ने कितनी मिट्टयां फूलती नजर आने लगीं। उनसे जैसे एक-एक कर अनगिनत बूंदें चू रही थीं—टप्टप्टप्टप्टप्।

श्रीर हर बूंद गोल काले पत्थर की तरह उसके कलेजे में टकराती थी। सब कुछ जैसे चूम रहा था। वह जैसे चके की कील पर खड़ा है। कहीं कुछ नहीं दीखता। सिर्फ हलका-सा श्रंधेला है और सारी दुनिया घूम-घूमकर श्रापस में टकरा रही है। सब कुछ चकनाचूर हो रहा है।

'देखा, श्रपने बेटे की करामात ! मैं कहती हूं एक दिन यह तुम्हारी इज्जत लेकर रहेगा। गांव वाले तुम्हें गायता मानना छोड़ देंगे, तब मानोगे।'

'नहीं सत्तो, ऐसा नहीं हो सकता। सुलकसाए मेरा बेटा है, मेरा बेटा !' 'यही तो मैं कह रही हूं। वह तुम्हारा बेटा है, मेरा नहीं।' 'सत्तो !'

नयों विगड़ते हो राजा, मंगू ने खेल-खेल में जरिया में भ्राग लगा दी थी तो तुमने सारी घरती को सिर पर उठा लिया था। भ्रब क्यों चुप हो, सुलकसाए ने जब सारे गांव की इज्जत में भ्राग लगा दी है। '

'सत्तो !'

'सत्तो, सत्तो, सत्तो ! सत्तो सच कहती है तो सिर फुटता है । कब तक गम खाकर रहोगे ! ग्राजकल में वहां के मुखिया ग्राएंगे तब पता लगेगा।'

'अपने नामी बेटे का नाम हवा में उड़ता सुनोगे, तब मेरी छाती ठण्डी होगी। मेरा मंगू….!….सनकी, स्रो सनकी!

'इंगे, याय्ते' !'

'देख तो भला मंगू कहां गया ? कुन्हाल (एक गाली) घड़ी भर लोंन में नहीं रह सकता !'

र हां मां

'देखती हूं।' एक लम्बी भ्रावाज कर सनकी बाहर चली गई। हिरमे ने कहा, 'क्यों बोर मचाती है सत्तो ? जरा तो घीरज धर।'

'धीरज ही तो घरे हूं। उस दिन तुमने कित्ता मारा था मंगू को, देखती हूं ग्रब सुलक का क्या करते हो?'

'सत्तो ! वात भी बात जैसी की जाती है। सुलकसाए मेरी बराबरी का है। घोटुल का सिरदार है। गांव भर के जवानों का मुखिया है।'

'यही तो बात है राजा, घोटुल का सिरदार, जवानों का मुिखया, श्रीर खुद काम में घटिया। मैं उसे सिरदारी से निकलवा कर रहूंगी। मंगू , श्री मंगू नहीं श्राया श्रभी तक माइलोटा !!'

'पेदा,' ओ पेदा'''!'

'कीन?'

'मैं, महुग्रा।'

'श्राया पेकी,' आया।' हिरमे ने लंगोटी के छोर से अपनी आंखें पोछीं और बाहर निकल श्राया, 'कह बेटी!'

'कुछ नहीं बाबा, यूं ही चली भ्राई। सुलकसाए'''!'

'हां महुन्ना, सुलक लौट आया है।' कपाल पर हाथ घरकर वह वहीं बैठ रहा, 'जाने उसे क्या हो गया है!'

'क्यों बाबा?'

'रात भर रोता रहा । सोया नहीं।'

'सोया नहीं ! क्यों ?'

'तू तो सब जानती है महुग्रा'''!'

'कुछ नहीं जानती बाबा, सच कहती हूं, मैं कुछ नहीं जानती ।' उसने उत्सुकता से पूछा । हिरमे का हाथ पकड़ककर बोली, 'क्या हुम्रा उसे ? ताप तो नहीं म्राया ? मैं कहती थी, न जा" पर ''!'

'जाना तो वह भी नहीं चाहता था महुन्ना, दो दिन से मुक्ते ताप आ रहा था तो मैंने ही उसे भेज दिया। क्या माजूम था''!'

'हुम्रा क्या बाबा ?'

१. गांव का मुखिया २. जवान लड़की

'तू सवमुच कुछ नहीं जानती ?' हिरमे ने उसकी मांखों की मोर देखते हुए पूछा।

वह बोली, 'बड़े महादेव की कसम बाबा ''वह कहां है ?' 'ग्रभी यहीं था, पीछे परछी में !'

महुग्रा उस ग्रोर जाने लगी तो सत्ताय ने रोक दिया, बोली, 'तू बात न जान तो श्रच्छा है महुग्रा, जानकर तेरा भी सिर चढ़ जाएगा। "सुलकसाए! कित्ता बड़ा नाम है! घोटुल का सिरदार"!

'सत्ताय !' हिरमे चिल्लाया।

'तुम मेरा मुंह बन्द करते हो, गांव भर का मुंह कैसे बन्द करोगे! जी चाहता है चीख-चीखकर गांव भर में खुद मुनादी पीट दूं, पर धौरत जो हूं, मरद किया है मैंने श्रपनी मरजी से। श्रव पेड़गा-पेड़गियों को लेकर कहां जाऊं?'

—सताय रोने लगी। उसके रोने की मावाजसुनकर मासपास खेलते बच्चे मा गए।

'याय्ते, याय्ते ...!' उसने अपने सारे लड़कों को फिड़क दिया, 'कीड़े जैसे बिलबिलाते हैं। बरियापेन की आंखें फूटी थीं? लड़के दिए तो ऐसे खसम से जिसे फूटी आंखों नहीं सुहाते। जब औरत की जरूरत थी तो पैर पर लोटता था। कहता था, मेरी जीवाल' बड़ादेव देखे; तुभे आंखों की पुतिलयों में बसाकर रखूंगा...तुभे देखता हूं तो अपने आपको भी भूल जाता हूं....सच कहता हूं सत्तो, तू रहे तो आकाश पर नाचूं...! एक दिन तो नरवा के तीर मेरे पर पर अपना सिर तक रख दिया था...।

हिरमे गुस्से में लाल हो रहा था। सत्ताय की बातों ने उसका घीरण छीन लिया था। वह उठा। बाहर एक डंडा पड़ा था। उसे उठाकर सत्ताय पर टूट पड़ा—सट् सट् ! सत्ताय गला फाड़-फाड़कर चिल्लाने लगी। महुग्रा ने यह देखा तो पीछे की बारी से भाग गई। बेड़ा पार कर ग्रंडा के फाड़ के पास जब पहुंची तो उसने सुलकसाए को ग्राता देखा। सुलकसाए नीचे सिर भुकाए चला भा रहा था। उसे पता नहीं था कि महुग्रा सामने खड़ी है। जब वह महुग्रा के बिलकुल पास ग्रा गया तो एकदम चौंक गया। महुग्रा ने उसके सिर के बाल

१. प्रेमिका -२. खेत

पकड़ लिए, 'भूत लगे हैं क्या रे?'

सुलकसाए आंखें फाड़े उसकी श्रोर देखता रहा। कुछ बोला नहीं। उसकी आंखें भारी थीं। उपर की पलकें फूलकर लाल हो गई थीं। नाक की नोंक में भी लाली थी। महुमा ने उसके बाल छोड़ दिए, बोली, 'कब ग्राया ?'

मुलकसाए नीचे सिर भुकाकर खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। 'बोल सुलक, ग्राज बोलता क्यों नहीं?'

'क्या बोलूं महुग्रा!' उसके मुंह से ग्रावाज मुश्किल से निकली। 'तुफों हो क्या गया है ? बिहाव में किसीने कुछ कर तो नहीं दिया?' 'शायद'''' सुलक कह न पाया।

'शायद''' क्या ? जाने वहां क्या कर आया ? किसके लोंन में तूने आग लगा दी, तेरे लोंन में अलग हंगामा मचा है।'

मुलकसाए ने सिर ऊपर उठाया, बोला, 'मेरे लोंन में !'

'हां रे, तेरे लोंन में ! तेरी याय्ते है न; वह सौतेली याय्ते सत्ताय, तेरे तापे से ऋगड़ रही थी। कहती थी लड़का तुम्हारा है। कित्ता अच्छा नाम कमा रहा है!'

'बस, बस महुश्रा, श्रव मैं नहीं सुनना चाहता ।'

'म्ररे सुन तो, तेरे तापे ने उसकी खूब ठुकाई की। उसे डंडे से पीट रहा था तो मैं पीछे से भाग निकली। तेरा तापे तेरे लिए रोता था सुलक।'

'मेरे लिए !'

'हां रें, तेरे लिए ! पर, यह तो बता तूने किया क्या है ? सब कुछ तेरे नाम से हो रहा था'''तेरी याय्ते'''!'

'बस, महुम्रा उसे याय्ते मत कह, मेरी याय्ते ! काश, म्राज वह यहां होती मि हुं ग्याः !—कहते-कहते सुलकसाएका मन भर म्राया, उसकी म्रांखें नम हो गई, 'फिर मिलूंगा महुम्रा' भीर वह अपने लोंन की भ्रोर दौड़ गया। महुम्रा वहां खड़ी-खड़ी उसे देखती रही। यह सब क्या हो रहा है, उसकी समभ में नहीं म्राया।

गायों के खुरों को भेदती पोरद की किरणों सामने की पहाड़ी में सो गई। घरती की ग्रावारा धूल ग्रासमान में समा गई ग्रीर तभी घोटुल के फाटक से चर चूं ऊं ऊं, चररर चूं ऊंऊं की ग्रावाज ग्राई। जमादार, बेलोसा ग्रीर दुलोसा ने खरहरा लेकर सारे घोटुल को साफ किया। बीच में लकड़ियां जमा की ग्रीर चकमक से एक तीली जलाकर ग्राग जला दी। ग्राग की मध्यम लाल जोत सारे घोटुल में फैल गई।

जैसे-जैसे शाम ढली और अंघेरा बढ़ा, घोटुल की आग तेज होती गई। एक के बाद एक गांव के चेलिक और मोटियारी बगल में गीकी दावे आने लगे। सब आकर अपनी गीकी परछी में रख देते और बाहर मैदान में बैठ जाते।

स्लक्साए की हालत खराब थी। वह राजामहल के पीछे की परछी में ग्रकेला बैठा था। उसे लग रहा था, जैसे सारा संसार उसपर हंस रहा है। सब उसका विरोध कर रहे हैं। वह ग्रकेला है, बस ग्रकेला। महुग्रा की बात जब वह सोचता है तो एक गहरी दर्दभरी टीस उसके मुंह से निकल पड़ती है। उसे जैसे किसीने घायल कर दिया है। वह अपने किए पर पछताता है। जो कुछ हो गया, उसपर सोचता है। महुमा क्या सोचेगी ? क्या उसे सब कुछ पता वल गया है ? नहीं, पता लगा होता तो वह इतनी भोली क्यों बनती ! नहीं, वह सब जानती है, फिर भी उसे जलाने के लिए न जानने का ढोंग रवती है ं और नभी जाने तो जान लेगी। कालरसिंह सब बता देगा। वह न बताएगा तो उस गांव के लोग यहां भ्राएंगे ही । बात छिप नहीं सकती "तब, तब महुमा क्या सोचेगी ? वह पूरे विश्वास के साथ प्यार करती है। उसका विश्वास छना जाएगा। वह प्यार को एक ढोंग समभेगी। उसने कभी कोई बात छिपाकर नहीं रखी। महुम्रा ! ... उसे याद म्रा गई उस दिन की बात, जब तेज सदी पड़ रही थी श्रीर सर्द हवा चल रही थी। महुद्रा, तेन्दू बीनकर जंगल से लौट रही थीं कि रास्ते में एक आदमी मिल गया। उसे भी इसी गांव से जाना था। सांभ हो गई थी। उसने कहा था, 'भ्रकेली जा रही हो, ठहरो।'

महुआ रुक गई थी, 'क्या है ?'

'सुना नहीं, इस जंगल में एक नरमक्षी सोरी श्राया है। कल नरायनपुर के एक ग्रादमी को यहीं से उठाकर ले गया।'

'ले गया होगा!' महुम्रा ने बात चुटकी में उड़ा दी थी।

'बड़ी दिलेर ग्रौरत है ! डर नहीं लगता ?'

'देख, तू कीन है, मैं नहीं जानती, मुक्तसे व्यर्थ छेड़खानी न कर।' महुस्रा तमक उठी थी।

'छेड़कानी नहीं करता पेड़गी, मुक्ते ही तो डर लग रहा है। सारा डोंगुर<sup>3</sup> पार कर गया, कोई नहीं मिला। तू मिली तो घीरज द्याया। एक से दी भले। सरीं<sup>3</sup> बात करते कट जाएगी। क्या नाम है तेरा?'

'महुम्रा'--उसने उपेक्षा से जवाब दिया था भ्रौर चलती रही थी।

'महुम्रा!' उसने कहा था, 'बाह महुम्रा, इसी नाम की तो मेरी भी पेड़गी है, बस तेरी जैसी।'

महुमा के पैर भ्रपने भ्राप भड़ गए थे। उसने लौटकर देखा था। एक मरियल-सा भ्रादमी! भ्रघेड़ था वह। पीठ में तरकस कसे था भ्रौर मुंह से चिलम का धुम्रां उगल रहा था।

'तेरी पेड़गी!'

'हां, महुन्ना, तू डरती काहे को है! ग्रपने बीर जैसा समफ मुके।' महुन्ना को भरोसा हो गया था। वह उसके साथ-साथ चलने लगी थी। उसने पूछा, 'कित्ता बड़ा सोरी?'

'बहुत बड़ा, स्रभी तक इत्ता बड़ा नहीं देखा !'

'तूने देखा था?'

'हां ''हां '''नहीं, नहीं, मुक्ते नरायनपुर के एक ग्रादमी ''वह, रतन, जानती है न उसे '''?'

महुग्रा ने सिर हिलाकर कहा था, 'नहीं।'

'चल ग्रच्छा है, न जान तो मला। रतन नाम था उसका, उसीको सोरी उठा ले गया। कहते हैं, वह खूब लड़ा था उससे, पर जीत न सका। सोरी ने घायल कर दिया और फिर उसका गला फाड़कर सारा खून पी गया।'

१. बाघ या शेर २. जंगल ३. रास्ता ४. माई

'खून ! बस, बस, रहने दे।' महुत्रा को यह किस्सा सुनकर शायद दुःख हुआ था, बोली, 'बड़ा खराब हुआ। सोरी ने अच्छा नहीं किया।'

'सोरी अच्छा कब करता है री महुआ !' बोलते-बोलते वह रुक गया था। उसने अपने कान खड़े कर चारों और नजर दौड़ाई थी। बोला, 'नहीं सुन रही ?'

'क्या ?'

'ग्रां''' ऊं'' ऊं'''ऽऽऽऽ—कैसा गुरी रहा है !'

महुझा ने भ्रपने कान खड़े किए पर ऐसे कुछ शब्द उसे सुनाई नहीं दिए थे, बोलो, 'मुभे नहीं सुन पड़ता।'

तभी शायद सूखे पत्तों के खड़खड़ाने की कहीं से प्रावाज हुई थी। वह बोला, 'वह देख, प्राकी विख्खड़ा रहे हैं न ! भ्रीर' अरी महुन्ना ! वह देख ढडुगा ने भी तो कूद रहे हैं। हे नरायनदेव !!

महुया ने यांखों की पलकें बन्द कर ली थीं। जब उसने घीमे से पलकें उठाई थीं तो उसके सामने ग्रंबेरा जैसा छा गया था। पैर के नीचे से उसे जमीन , सरकती मालूम हुई थी। वह उस ग्रादमी से जाकर लिपट गई थी थीर कांपनें लगी थी। उसने उसे जोर से समेटकर अपनी छाती से लगा लिया था। महुग्रा बराबर कांपती जा रही थी।

उस श्रादमी ने कहा था, 'चल महुश्रा, वह ईतुममरा के फाड़ <sup>3</sup> हैं न, उनकी श्राड़ में बिलम लें।'

महुम्रा कुछ न बोल सकी। वह सचमुच डर गई थी। महुम्रा को उसी तरह छाती से लगाए वह ईतुममरा के काड़ों तक ले गया था भौर उसकी एक शाखा पर बैठ गया था। उसने महुम्रा को छोड़ा तो वह भौर कांपने लगी थी। उसने फिर उसे चिपका लिया था। जब कुछ देर हो गई तो महुम्रा बोली, 'देख, शायद वह कहीं भौर चला गया। चल, भ्रव चलें।' वह कुछ बोला नहीं। वह महुम्रा को घूर रहाथा। उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था। बोला, 'हां, शायद चला गया। पर जाने दे उसे ……।'

महुद्याने श्रपने बंधन छुड़ाने की कोशिश की तो वह बोला, 'वया नाम है!

१. स्खे पत्ते २. काले मुंह के बन्दर ३. कुरलू का भाड़

क्या देह है तेरी ! म "हु" आ ! देखकर जीभ में पानी आता है। एक बूंद मिल जाए तो डोंगुर में सरग उत्तर आए!'

महुश्रा ने सुना तो सन्न रह गई। बोली, 'क्या कहता है रे बंमटा १; मैं तो तेरी वेड़गी जैसी '''''।'

'श्ररी वाह!' एक अजब श्रंदाज से उसने कहा था, 'मेरी भी क्या कोई पेड़गी है! अभी अपनी उमर ही क्या हुई है! तेरी जैसी कोई पेकी खुश हो जाए तब तो तापे बनूं।'

महुद्या एक धक्का दे उठकर खड़ी हो गई थी और तमककर उसकी श्रोर देखने लगी थी। उसने खड़े होकर चिल्लाया, 'सोरी, सोरी, सोरी वह श्राया।'

'आने दे रे'—महुआने दांत पीसे थे, 'तुभ जैसे घटेना रे से उस सोरी के मुंह में जाना भला है। तू आदमी है न! आदमी में जब जानवर के गुन आते हैं तो वह जानवर भी नहीं रह जाता।' उस आदमी ने उसके दोनों बाजू पकड़कर एक भटके से उसे अपनी और खींचा था और अपने सिल्वी उसके गालों पर रखना ही चाहता था कि महुआ जोर से चिल्लाई थी। उसकी चिल्लाहट किसी दूसरे राहगीर ने सुनी थी और जब वह उसे बचाने दौड़ा तो वह डोंगुर में न जाने कहां खो गया था।

गांव भ्राते ही महुम्रा सबसे पहले सुलकसाए से मिली थी। उसकी छाती से लिपटकर वह खूब रोई थी। यह सारी कहानी बिना मन में मैल रखे वह मुलकसाए से कह गई थी।

सुलकसाए को जब यह किस्सा याद ग्राया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। महुग्रा ने उसके साथ, पिरेम में कित्ती ईमानदारी बरती है! कुछ छिपाकर कभी नहीं रखा। यदि उसके मन में मैल होता, तो वह यह सारा किस्सा क्यों बताती!

उसने अपने सामने महुआ को खड़ा देखा। उसे लगा जैसे वह दूध में घुली खड़ी है। चांदनी जैसी वह साफ है। बगुले के सफेद पर जैसी वह चमक रही है—'मैंने उससे यह बात छिपाकर अच्छा नहीं किया। मुभे सब कुछ बता देना

१. एक तरह की गाली, २. गाली, नरबच्चा ३. ओंठ

चाहिए था। उस दिन की लांदा ने मुक्ते कित्ता गिरा दिया! मैंने जानवर को भी लजा दिया। मैंने एक जोड़े का सुख छीन लिया। उनकी रंगीन जिन्दगी में धाग लगा दी धौर धपने सुख में धपन हाथ से धाग लगा ली।' सुलकसाए ने भावावेश में धपना सिर राजामहल की लाल ईंटों से पीट लिया। वहां दर्द हुआ। उसने हाथ रखा तो देखा खून निकल धाया है। उस खून को उसने धपनी हथे-लियों से पोंछा धौर फिर जीभ से चाटने लगा।

'महुआ से तूने छल किया है रे सुलक, इसकी यही सजा तुभे मिलनी चाहिए'
— उसे लगा कि वह अपना सिर ईंट से पीटे और इस तरह अपना सारा सिर
फोड़ डाले, पर वह दुवारा सिर न पीट सका। जो दर्द अभी घाव में हो रहा
था, उसकी पीड़ा ने दूसरी चोट खाने की हिम्मत उससे छीन ली थी। वह उठकर खड़ा हो गया और राजामहल की परछी से नीचे उतरकर घोटुल की श्रोर
चल पड़ा।

पूना गीकी जोड़ी जोड़ी गीकी विगार न गीकी ते दोए बदेना गीकी ते दोए जिलया गीकी ते दोए बरा बरा फालरसिंह गीकी तहेलाय।

ढोल, मांदर और टिमकी के साथ घोटुल से निकलते समवेत स्वर हवा में दूर-दूर तक गूंज रहे थे। सुलकसाए के कान में जब वे पड़े तो वह खड़ा हो गया। उसके सिल्वी सब कुछ भूलकर खुलने और बन्द होने लगे। पैर भ्रपने आप थिर-कने लगे। वह वहीं खड़ा-खड़ा उचाट भरने लगा:

महुम्रा गीकी ते दोए, बरा बरा सुलकसाए गीकी तहेलाय । उसने ताकत समेटी ग्रौर घोटुल की ग्रोर दौड़ गया । बात की बात में वह

दो नई चटाइयां ले आओ। सिंगार लड़की की चटाई अभी तक क्यों नहीं उठाई गई १ बदेना और जिल्या की चटाई क्यों नहीं उठाई गई १ आओ मालरसिंह, हम चटाई उठाकर रख दें।

घोटुल के फरके तक पहुंच गया। उसे घोटुल के सदस्यों ने देखा तो एनदाना छोड़-कर सब चिल्ला उठे, 'सि ' 'र '''दा' ' 'र, रेरेरेरेर'

महुष्रा शायद भीतर बैठी थी। सुनकर बाहर निकल ग्राई।
'नाचो, नाचते क्यों नहीं! तुम लोगों ने ग्रपने पैर क्यों रोक दिए ?' सिर-दार ने कहा।

जिल्या ने अपने शरीर के अंग-अंग को समेटा। इस सिमटन में शरारत भरी थी। बोली, 'सिरदार, तुभे देखकर हमने पैर रोक दिए। सोचा, तेरे साथ भुसरी भी होगी, फिर....।'

'जालिया था था था,' सिलिंगदार पूरी ताकत के साथ गले में जोर देकर चिल्लाया। पूरे घोटुल में खामोशी छा गई, पर जलिया बराबर हंसती रही।

सिरदार खड़ा-खड़ा उसकी हंसी देखता रहा। जिलया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने सिरदार का हाथ पकड़कर जोर से खींचा धौरबोली, 'काहे को भ्रांख दिखाता है रे! हम तो तुभे देखकर खुशी से पागल हो गए भौर तू है जो ग्राग उगलता है। तू हमारा सिरदार हैन, वरना ....।'

भालरसिंह ने आकर उसका हाथ छुड़ा दिया और आंख निकालते हुए बोला, 'ख' ब' द' द' द' द' प्रांत हाथ तो छोड़ दिया पर फिर दांत बाहर निकाल दिए। बनावटी हंसी से उसने जो हंसना गुरू किया तो घोटुल की मोटियारियों ने भी उसका साथ दिया और सब सचमुच हंसने लगीं। भालर-सिंह ने सुलकसाए को कट्टुल पर बैठा दिया, बोला, 'सब पागल हो गई हैं, मुलक! तेरी सरी बड़ी देर से हेरती थीं। तू क्या मिला, इनकी बन गई।'

सुलकसाए नीचे सिर किए बैठा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया।

महुश्रा सबसे श्रलग थी। उनकी हंसी में वह श्रपने को शामिल न कर सकी।

थोड़ी देर के बाद सारी मोटियारियां अपने आप चुप हो गईँ और पूरे घोटुल में खामोशी छा गई ।

महुआ बोली, 'क्यों रे सुलक, बात क्या है ? तू तो ऐसा कभी नहीं रहा !' भालरिसह ने सुलकसाए को घक्का दिया, 'भ्रो सपूत, बताता क्यों नहीं ? अपनी करनी कब तक छिपाए रखेगा ? तू सोचता है बात जरा-सी है, आई और टल गई ? परगना मांफी े तक बात पहुंच गई है । सिरदार, बस चाहे जब बुलावा मां जाए।'

महुश्रा ने भालर की श्रोर देखा, वोली, 'क्या हुश्रा भालर? यह तो नेतानार से शाकर न जाने कैसा हो गया है! किसीने सोघ तो नहीं दिया?'

'नहीं महुश्रा, नहीं ....,' मुलकसाए ने श्रपने कान में हाथ लगाकर चिढ़ते हुए कहा, 'तुम सब लोग सब कुछ जानते हो फिर भी मुक्ते जलाते हो ....।'

'नहीं जानती सुलक, तेरी कसम नहीं जानती'—महुआ ने कहा तो सुलकसाए ने आंखें फाड़कर उसकी घोर देखा। वह देखता रहा। वह शायद महुआ की
आंखों के सहारे उसके मन की सचाई को पढ़ना चाहता था! उसे लगा कि महुआ
सचमुच भोली है, वह कुछ नहीं जानती। घौर जब यह विचार उसके मन में
धाया तो उसे घौर दु:ख हुआ। एक जगह घसलियत छिपी है, न खुलती तो?
''उसे डर भी तो हसी जगह का था। गांव भर की फिकर उसने छोड़ दी थी।
जो हो चुका सो हो चुका, पर महुआ'''! वह उससे पिरेम करती थी न। उसका
पिरेम छला जाएगा। वह पिरेम से पिरेम करना छोड़ देगी। पिरेम कच्चे घागे
की तरह होता है, जरा से भटके से हट जाता है। वह छिवला की डाल की तरह
नाजुक है। इसीसे जब उसे मालूम हुआ कि महुआ वास्तव में भोली है, उसे
सचमुच कुछ पता नहीं लगा है, तो उसके कलेजे में भारी पीड़ा उठ वैठी। एक
भयंकर तूफान आया और वह एकाएक उठकर घोटुल के बाहर हो गया घौर
गैंवड़े की तरफ दौड़ गया। घोटुल के सारे सदस्य आश्चर्य से देखते रहे, देखते
रहे, तब तक देखते रहे जब तक वह दिखाई देता रहा।

महुग्रा चक्कर में थी। यह सब क्या है! सुलक को क्या हो गया है! उसन जब फालरसिंह से पूछा तो फालर ने सारा किस्सा सुनाना आरम्भ कर दिया। घोटुल के चेलिक ग्रौर मोटियारी बीच में जलती ग्राग को घेरकर बैठ गए ग्रौर फालरसिंह के मुंह से नेतानार का सारा किस्सा सुनने लगे। किस्सा खतम हुग्रा तो महग्रा बोली, 'बस, इती-सी बात!'

'हा महुम्रा, इत्ती-सी बात है, तिल का ताड़ हो गया है।' सुलक के दुःख को महुम्रा न देखती तो शायद सुनकर उसे घरका भी लगता,

१. एक चेत्र का मुखिया

पर श्रव उलटे सुलकसाए के प्रति उसके मन में हमदर्दी जागी, बोली, 'जर्फें वह लांदा में घुत रहा होगा !'

'हां महुग्रा, बात तो यही थी, पर'''।'

'पर क्या ? मैं उसके तापे से कहूंगी, उसका कोई कुछ न कर सकेगा।'
'उसका तो सचमुच कुछ न होगा, पर है तो यह गांव की इज्जत का सवाल।
परगना-मांभी पंचायत भराएगा धौर उसमें गांव की तरक से गायता को माफी
मांगनी होगी।'

'नहीं भालर, माफी मैं मांगूंगी श्रपने सुलकसाए की तरफ से।' जिलया ने हंस दिया। बोली, 'चलो श्रच्छा ही हुआ। श्रभी एक पागल था, श्रब दोनों पागल हो नए। अरी पगली, तू सुलकसाए की कीन होती है? तू माफी मांगेगी, क्यों?'

रात काफी हो गई थी। ऊपर का सारा आकाश काला था श्रीर उसकी छाती में अनिगनत तारे अंगारों की तरह चमक रहे थे। घोटुल के सारे सदस्य परछी में चले गए श्रीर अपनी-अपनी गीकी से बंध गए। महुग्रा का मन श्रीर भारी हो गया था। वह चिन्ता में थी—सुलक रात में कहां चला गया? कहीं कुछ कर न बैठे? श्रीर यह सोचते-सोचते उसे जलियारो की बात याद श्रा गई, 'श्ररी पगली, तू सुलक की कौन होती है? तू माफी मांगेगी, क्यों?'

उसने मन में एक बार कहा, 'मैं सुलक की सब कुछ होती हूं, उसकी सच्ची साइगुती हूं।' पर तुरन्त मन ने फिर उत्तर दिया, 'यह एक भ्रम है, बहलावा है। सचमुच मैं उसकी कोई नहीं हूं। उसकी तरफ से माफी मांगने का मुफे अधिकार ही क्या है?' इसी बीच न जाने कब की बातें उसे याद भ्रा गईं। एक दिन उसने सुलकसाए से कहा था, 'हम दोनों पेन्डुल कर लें सुलक !' तो उसने उत्तर दिया था, 'नहीं महुग्रा, बिहाव में बन्धन है। यही समभ कि मैं तेरा हूं शौर तू मेरी है, जिन्दगी भर एक-दूसरे के रहेंगे, एक-दूसरे से बंघे रहेंगे, पर फिर भी एकदम निर्बन्ध।' ग्रब उसके मन में शंका जागी—'सुलकसाए बंधन से क्यों हरता है? क्या इसके पीछे उसकी दुर्भावना नहीं है? वह पुरुष है, वह पुरुष जो ग्रपने पौरुष को निर्बन्ध रखना चाहता है। लेकिन क्या इसमें छल की भावना नहीं है? किसी भी दिन वह घोला दे सकता है। महुग्रा के मस्तिष्क में चिन्ता के बादल

ग्रौर भी घने हो उठे। उसे लगा कि सुलकसाए ढोंग रचाने की बातें करता है, वह उसे धोखा देना चाहता है। उसने यह भी अनुभव किया कि इसका बीज बोया जा चुका है—नेंतानार में, भुःसः री, भुःसः री। भुःसः री। भुःसः री।

महुग्रा के सामने भुसरी का एक हलका नक्शा उतर श्राया। उसमें उसने ग्रपने ग्रापको जलता पाया। उसे लगा जैसे सुलकसाए एक बड़ी कुयेर की तरह है। उससे एक भारी लहर उठी है। उस लहर ने महुग्रा को कुयेर से निकालकर बाहर फेंक दिया है ग्रीर श्रव वह ग्रागे बढ़कर भुसरी को समेटना चाहती है।

क्रारा पाण्डुम का त्यौहार ! गांव भर घोटुल के सामने मैदान में जमा हुआ। ग्रांज की रात सारे गोंड़ों ने घोटुल में काटी थी। घोटुल के चेलिक और मोटि-यारी इसीसे परेशान थे। उनकी ग्रांजादी छीन ली गई थी। बरस भर में यही दिन होता है जब सब यहां ग्रांते हैं, इसलिए कि चेलिक और मोटियारी सारी रात हंसी-खुशी में बिताएं। किसीको चिन्ता न रहे ग्रीर रात में वे ग्रापस में न मिल सकें। यह रात गांव भर के लिए परीक्षा की होती है। गांव के हर ग्रादमी और श्रीरत को दूर रहना पड़ता है। ब्याहे जोड़े फिसल न जाएं, इसीसे सब घोटुल में ग्रा जाते हैं। एक खासी भीड़ जमा हो जाती है। सारी रात इन लोगों ने नाच-गांकर काटी थी।

मुर्ग ने बांग दी और पूरब के पोरोभूम का चेहरा चमक उठा। सारे लोग नार की देवी के पास गए। गायता ने पूजा की, हवन-आरती उतारी और फिर मुर्ग-मुगियों, वकरे और भैंसों की बिल दी गई। सारा मैदान खून से लाल हो गया। सबसे पहली बिल धरती मैयां को दी गई, फिर गांव के पुरखों को एक-एक कर याद किया गया और उन्हें बिल दी गई। जितना खून वहां जमा होता, गांव वालों को उतनी ही खुशी होती। पुरखे जब निपट गए तो एक तन्दु हस्त भैंसा लाया गया। वह पहले से ही पीपल के भाड़ के नीचे बंधा था। उसकी गायता ने पूजा की और पेरमा ने टंगिया ताकत भर उसके गले में दे मारी। भैंसा जमीन में लोटने लगा तो औरतों ने ताली पीट दी। अभोली इस समय

१ नदी २ गांव

श्रौरतों के दल के पास खड़ा था। उसने बूढ़ी उदलिया की चिहुंटी काटी तो वह उचट पड़ी, 'रे बंमटा, श्रंधा है क्या ?'

'नहीं दादी, सोच रहा था—श्रंधी पास खड़ी है, क्या पहचानेगी!' 'क्या कहा…!'

'कुछ नहीं, उसकी वात कर रहा था, वह भूरी ।'

'भूरी ? क्या किया है उसने ?' बृद्धिया उदलिया गुस्से में ग्राने की कोशिश कर रही थी, पर वहां खड़े लोग हंस देते थे श्रीर तब उसके सिल्वी भी तिरछे हो जाते थे। सन के रेशे जैसे उसके बाल थे। ग्रांखें घंसी थीं। पुतिलयों की सफेदी बाहर निकली पड़ती थी। उसकी देह की चमड़ी सिकुड़ी थी और उसमें परतें ही परतें दिखाई दे रही थीं, ठीक उस तरह जैसे पूर उतरने पर नदी के किनारे दिखाई देते हैं। हाथ में वह डंडा लिए थी और पैरों से कांप रही थी। उसने भूरी का नाम सुना तो डंडा जमीन पर पीटा। भूरी उसकी ं लड़की है। जब वह कवांरी थी तभी उसका पेट रह गया था, और जिसका पेट था उसने उसे लेने से इन्कार कर दिया था। भ्रान गांव के एक चालीस वरस के श्रादमी ने उसका हाथ पकड़ा। उसे वहां जाना पड़ा। उस श्रादमी के लड़की थी, उसीके बराबर। गांव की श्रीरतें भूरी को चिढ़ाने लगी थीं। कहती थीं, 'भूरी, तेरा तापे बुला रहा है। तेरा तापे आ रहा है।' वे मोइदो को तापे कहतीं। महीनों यह चला भ्रीर नौ महीने के बाद एक लड़का देकर वह पागल हो गई। यह पगली श्रासपास के गांवों में चक्कर लगाती रहती है, श्रीर जहां जाती है, गांव के छोटे लड़के-लड़िकयों की बन स्नाती है। वे उसके पीछे लग जाते हैं। उसपर धूल और पत्थर फ़ेंकते हैं। वह गाली देती है, वे ताली वजाते हैं।

इसी भूरी की जब ग्रंमोली ने चर्चा की तो उदलिया बिगड़ गई। उसके बिगड़े मुंह को देखकर सारे लोग हंसने लगे। तभी कहीं से घूमती भूरी वहां ग्रा पहुंची। गांव के बूढ़े तो देवी की पूजा-पाठ में लगे रहे, पर जवानों के लिए मनोरंजन का खासा मसाला मिल गया। ग्रंभोली गांव भर में प्रसिद्ध है। बड़ा हंसोड़ है वह। उमर होगी पैंतीस-चालीस की। घर में श्रकेला है, न श्रागे कोई हंसने को श्रीर न पीछे कोई रोने को। सूरत में करईमुंडा का पत्थर है श्रीर शरीर की बनावट में नरवा की घाटी। कोई देखे तो अपने श्राप हंसने लगे। श्रीर जब

वह किसीको हंसता देखता है तो खुद भी इत्ता हंसता है कि सामने का आदमी हंसना भूल जाता है। गांव के लड़के उसे चिढ़ाने भिड़ते हैं तो एक मेला भर जाता है। वह भी इसका आनन्द लेता है। लड़कों को उठाकर अपने कंघे पर बैठा लेता है और किसी भाड़ की डाल में टांग आता है। जरा-से लड़के भाड़ की डाल पर टंगते हैं तो हंसते भी हैं और रोते भी। कोई घीरे-से उतर भी आता है तो कोई आम की तरह नीचे टंपक भी पड़ता है। कोई रोता है, कोई हंसता है। पर अभोली सिर्फ हंसता रहता है, बस! लोग उसे आधा पागल समकते हैं, बह दुनिया भर को पागल समकता है। पर एक बात है, गांव का हर आदमी उसे मानता है, हर आदमी की हमदर्दी उसे मिली है।

यंभोली ने दौड़कर भूरी के हाथ पकड़ लिए शौर उसे चाई-माई जैसा चारों श्रोर घुमाने लगा। सबने ताली पीटी। कुछ वहीं खड़े-खड़े उचटने भी लगे। युढ़िया की खीज का श्रन्त नहीं था। वह बार-बार चिल्लाती, 'रे बंमटा, रे बंमटा!' सुनकर भूरी ही उसीको जीभ दिखा देती। शायद उसे भी इस खेल में मजा श्रा रहा था। श्रंभोली ने घुमाते-घुमाते भूरी का हाथ छोड़ दिया तो वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे शायद सिर में लग गई थी। वह श्रपने दाएं हाथ से सिर सहला रही थी। दो-चार मिनट उसने हाथ फेरा श्रीर फिर ताली पीटकर वहीं उचटने लगी:

> केरा लाटा मंगनाय रे बेलू खेलू काय लेकी मन, चिम्मनाय रे।

श्रंभोली ने भी उसका साथ दिया श्रीर दोनों ताली पीटते, गाते-नाचते रहे। यह खेल शायद काफी देर चलता, पर गायता ने जब पूजा कर ली तो एक श्रावाज लगा दी। सब देवी की श्रीर देखने लगे। हनगुण्डा ने श्रंभोली को डांटा श्रीर हाथ पकड़कर उसे गायता के पास लाकर खड़ा कर दिया। भूरी ने अपनी चढ़ी श्रांखों से एक बार सबकी श्रीर देखा श्रीर उत्तर की श्रीर दौड़ लगाती चली गई।

्रदेवी की पूजा खतम हो गई थी। सारे चेलिकों ने अपनी-अपनी टंगिया

यह एक गोंड़ी खेल-गीत है; अर्थ है — लड़के-लड़कियां आओ, हम खेलें।

में देवी की हल्दी लगाई और जंगल में घुस गए। मोटियारी और अन्य श्रीरतें गांव की श्रीर लौट आईं। गांव भर के चेलिकों ने दीपा के लिए काड़ों की डगालें काटीं।

सुलकसाए भी इनमें था और फालरसिंह भी। ये दोनों पास-पास डालें काट रहे थे। फालर बोला, 'सुलक, तूतो पागल हो रहा है रे। ग्ररे भाई, जो हो गया सो हो गया, पर क्यों सिर पर भूत लिए फिरता है ?'

'तू भूत कहता है भालर, मेरे मन को पढ़ने की कोशिश कर ! यहां दवार' लगी है। कल घोटुल से भागा था तो नरवा के तीर रात भर बैठा रहा। सब तरफ ठंडी थी, पर मेरे मन को शांति न मिली।'

'श्राखिर क्यों रे'

मुलकसाए ने श्रपनी टंगिया नीचे रख दी श्रौर कपाल का ईपुर पोंछकर जमीन पर बैठ रहा, 'परगना-मांभी के पास शिकायत हो गई है भालरसिंह, मेरे पीछे गांव भर की इज्जत जाएगी।'

'क्या कहता है रे, यह आज का किस्सा है क्या ?'— भालर भी उसके पास बैठ गया था।

'भेरा मन नहीं मानता भालरसिंह, वह विद्रोह करना चाहता है। मैंने उस दिन जो किया शराब के नशे में किया था। दोष तो उसका है न, फिर'''।'

भालरसिंह हंसा, 'तो तू चाहता है कि सजा शराव को दी जाए ? अरे, वह तो हमारी जिन्दगी है, उसे सजा देना अपनी जिन्दगी को तोड़ना होगा।'

सुलकसाए चुप रहा। उसके कपाल पर फिर ईपुर आ गया था। उसने अपनी बंडी से उसे पोंछा और एक लम्बी सांस ली, 'तु के केंसे समकाऊं कालर, तू मेरे मन को नहीं समक पा रहा। गलती मैंने की है न, मुक्ते सजा मिलनी चाहिए। मेरी और से गांव का मुखिया माफी मांगेगा! हमारे गांव की इज्जत कहां रहेगी!'

'श्ररे पागल, नेतानार का मुखिया हमारे मुखिया से तीन बार माफी मांग चुका है।'

शिफ्ट कर्ल्टावेशन का एक ढंग

२. जंगल में श्रपने श्राप लगने वाली तेज श्राम : ३. पसीना

'वह तो जानता हूं, इसीका तो डर है। ब्राज हमारा बङ्प्पन टूट रहा है। मुलकसाए को शायद दर्द हो रहा था।

'यह तो हमारे गांवों की श्रापसी बातें हैं सुलक, इतनी-सी बातों को ऐसे नहीं सोचा जाता। दोनों गांवों के रहने वाले हम सब एक हैं, फिर भेद-भाव क्या! वे श्राएंगे, हमारा मुिखया हाथ जोड़कर माफी मांग लेगा, सब गले मिल जाएंगे। फिर हमीं उनका स्वागत करेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, हंसेंगे।'

'भालर !' सुलकसाए जोर से चिल्लाया, 'मैं नहीं सुनना चाहता। यह कभी नहीं होगा। मैं नहीं होने दूंगा। एक तो भुसरी को जबरन दूसरे के गले बांधा गया, फिर मुफे बुलाकर मेरा श्रपमान किया गया। तब भो उनका मन न भरा, श्रव वे सारे गांव का श्रपमान करेंगे "श्रीर सोच, महुश्रा क्या कहेगी? क्या सोचेगी?'

'श्रन्छा भाई, तेरी सही'—भालरसिंह ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने श्राज्-त्राज्ञ नजर डाली, सारे चेलिक जंगल काटने में लगे थे।

> किद्द्री पुदे, किद्द्री पुदे। किद्द्री पुदे, किद्द्री पुदे।

पचलू ने तभी आवाज लगाई। जंगल का कटना बन्द हो गया। सब अपनी-अपनी फाड़ियां खींच-खींचकर मैदान में ले आए। सुलकमाए और फालरसिंह भी उठ बैठे और अपनी-अपनी फाड़ियों-सहित मैदान में आ गए।

िचेलिकों ने पांव में कटवक धौर हाथों में हरपूंज पहन लिए। कटे हुए माड़ों में ग्राग लगा दी गई। तब तक सारे चेलिक बंठे या तो चिलम पीते रहे या गपशप करते रहे। सुलकसाए सबसे दूर था। वह न चिलम पी रहा था ग्रौर न गपशप करने में उसे दिलचस्पी थी। ग्रभोली उसके पास जरूर पहुंच गया था। वोला, 'यार, एक बात कहूं?' सुलक ने ग्रांख उठाकर एक बार उसकी ग्रोर देखा ग्रौर बिना कुछ कहे बंठ रहा। ग्रभोली ने उसके कंग्ने को धिकयाया, 'ग्रव भतीजे, सुनता है?' वह सुनकर भी ग्रनसुना वना रहा तो चचा ग्रंभोली ने उसकी छुड्डी ऊपर उठाई, 'बेटा बिन्दा, ग्रभी तक महुग्रा के पीछे पागल था, ग्रव भुसरी भी ग्रा गई.''!

<sup>्.</sup> लकड़ी के जूते रे. सांभर के चमड़े का हाथ में पहनने का एक सामान

'ग्रंभोली ऽऽ'—सुलक जोरसे चिल्लाया। ग्रंभोली जोर से हंसता हुग्रा वहां में भाग गया। सुलक सामने जलती आग देखता रहा। शायद उसके मन में भी द्याग लगी थी ! ऐसी आग जिसका अन्त नहीं । सामने की हरी भाड़ियां लड़-खड़ाने लंगी थीं, पर सुलकसाए के मन में लगी ग्राग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं था । गांव में ऐसे किस्से रोज होते हैं । जरा-सी बात को इतना तल दिया जाए तो इनका रहना मुक्किल हो जाए। जंगल की कठोरता इनकी जिन्दगी में भी है, हत्या भी करते हैं तो हंसते हए और उसी तरह हंसते-हंसते अपना पाप कब्ल कर लेते हैं। पर सुलकसाए एक अजीब युवक है, जैसे वह यहां के हवा-थानी में नहीं जन्मा । मन का भावुक, बात का पूरा, काम का पक्का और मिजाज का गरम । जो उसे सुफो, सो करे । किसीके बहकावे और मनावे में नहीं ग्राता । कितनों को महन्ना के साथ उसका रहना नहीं खटका ! डूमा महन्ना को चाहता है। श्रीर वह ही क्यों! उसे हर कोई चाहता है। वह है ही ऐसी। जो एक वार देखे सो देखना भूल जाए। हुमा ने महम्रा के विरुद्ध कितने षड्यन्त्र रचे, उसके बारे में कितना फूठ ग्रौर कितना सच सुलकसाए से कहा, पर वाह रे, वह सब कुछ नियार की तरह पी गया, हवा की तरह खा गया। आंखिर सब परेशान हो गए थे श्रीर श्रव कभी कुछ कहने की कोई हिम्मत नहीं करता था। भूरी जब पागल नहीं हुई थी, तब सुलकसाए से घुलघुलकर बातें करती थी। उमर में काफी बड़ी थी, फिर भी उससे पिरेम करना चाहती थी। सुलक ने भूलकर भी उसकी तरफ नहीं निहारा । घोटल में हमेशा ऐसे समय आते हैं जब अनेक मोटियारियों से उसे मिलना पडता है। वह सबसे मिलता है, खुलकर मिलता है; पर महुआ को जो जगह वह दे चुका, उसमें ग्रांडिंग है। उससे कभी नहीं हिला, कभी नहीं इला ।

सामने की आग बुक्त चुकी थी। डालों से गहरा काला धुग्रां निकल रहा था श्रीर ऊपर आसमान में समाता जा रहा था। गांव से कुछ श्रीरतें ग्रा गई थीं। वे ग्रपने साथ नुकांग लाई थीं। वे ग्रघजले थे। उन्होंने सारे चेलिकों में नुकांग बांटे ग्रीर रिवाज के अनुसार प्रत्येक को वे खाने पड़े। खाकर सब मैदान में कूद पड़े। ग्रघजली डगालें बाहर फेंक दी गईं भीर सब मिलकर घोसना से सारी

१. चावल २. राख बगराने का एक श्रीजार

राख बरावर मैदान में फैलाने लगे। हलका-हलका पानी राख पर सींचा गया।
यह काम मोटियारियों का था। महुआ भी उनमें शामिल थी। सब मिलकर
उत्साह से काम कर रही थीं। इसी जमीन में सब मिलकर बरस भर के खाने
के लिए अनाज उगाएंगे। जो यहां उग आए, वही बहुत है। सब मिलकर बांट
लेते हैं। जितने दिन चले सो ठीक, फिर मेटा के चार, तेन्दू, महुआ और आम
कहां गए हैं! कांदा की जड़ें खोजने के लिए फिर उन्हें जंगलों की खाक छाननी
पड़ती है।

दीपा तैयार हो गया तो हल लाए गए। सामने मोटियारियों को बैल की जगह फांदा गया और चेलिकों ने हल चलाए—

विरपोंड़ी पन्डो रोमो रोमो कोरक पहची बायकम सांगों मिया वाय वाय पचतोरम सांगो कोरक हाह वायकम सांगो मिया वाय वाय हायतोरम सांगों हुरीं तासी वायकम सांगो मिया वाय वाय हुरीं तसतोरम सांगो। १ १

गाने के सुर एक साथ निकल रहे थे भीर 'विरपोंड़ी पन्डी रोमी रोमी' की टेक बार-बार उस मैदान से उठकर आकाश से टकराती भीर लौटकर चारों तरफ गूंज उठती थी। इस पाटां के साथ ही एक अटपटी-सी स्रावाज भी भ्रा रही थी। भ्रंभोली जिस हल को चला रहा था, उसमें घोखे से महुस्रा थी। फिर क्या था,

१. जंगल

विरपोंड़ी के जंगल में रोमो की पहाड़ी है।
हम वहां माड़ की डगालें काटने आएंगे।
तुम्हारे आने के पहले, हम डगालें काट डालेंगे।
हम डगालों को मैदान में फैलाने के लिए आएंगे।
तुम्हारे आने के पहले, हम डगालें मैदान में फैला देंगे।
हम डगालों में आग लगाने आएंगे।
तुम्हारे आने के पहले, हम उनमें आग लगा देंगे।
उम्हारे आने के पहले, हम उनमें आग लगा देंगे।
इम डगालें आने के पहले, हम उनमें आग लगा देंगे।

उसकी बन ग्राई, वह गीत छोड़कर चिल्लाता:

'विरपोंड़ी पन्डो महुम्रा ऽऽऽ।'

ये स्वर ग्रलग सुनाई देते, इसलिए गाने वालों का ध्यान उस ग्रीर ग्रनायास ही चला जाता । वे देखते तो एक बार तिरछी ग्रांखों से मुसकरा देते ग्रीर फिर ग्रपने काम में भिड़ जाते:

## ्रविरपोंड़ी पन्डो रोमो रोमो ।

महुश्रा को श्रंभोली की यह हरकत अच्छी न लगती। वह श्रपनी बाजू में फंदी साइगुती की श्रोर देखती। वह भी धीरे-से मुसकरा देती श्रीर हलके इंडे को श्रीर तेजी से श्रागे खींचने लगती। महुश्रा जब पीछे देखती तो श्रंभोली श्रपना इंडा ऊपर उठाता श्रीर श्राकाश की श्रोर मुंह कर जोर-जोर से चिल्लाता:

'विरपोंड़ी पन्डो, महुग्रा ऽऽऽ महुग्रा।'

<sup>थ</sup>घंटे भर में हंसी-ख़शी से सारा दीपा बो दिया गया। राख में प्रनाज के छोटे-छोटे दाने डाल दिए गए। ऊपर से हलका-हलका पानी सींच दिया गया। बस, थोड़े दिन बीज यहीं आराम करेंगे। पहला पानी आएगा, बीजों में प्यार के स्रंकुर स्रपने स्राप फूट पड़ेंगे। इन्हीं बीजों से फिर झाशा के पूंगार खिलेंगे। काम खत्म हो गया। सब नार की श्रोर चल पड़े। महग्रा ने देखा. सुलकसाए का चेहरा उतरा है। वह उदास है और नीचे मुंह किए चला जा रहा है, जैसे कुछ चिन्ता में है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुलकसाए अकेला जाए. मुश्किल था। उसके साथ हमेशा महुमा रहती थी। वोनों खूब हंसते थे। दोनों के सफ़ेद दांत जब एक साथ खुलते और बन्द होते थे, तो जैसे गढ बंगाल की सडकों पर बिजली कौंघ जाती थी । उसकी चकाचौंघ में न जाने कितनी ग्रांखें ग्रंधी होकर रास्ता ढंढने लगती थीं। महन्ना का मन भी उसे देखकर भारी हो गया। वह दौड़ गई और सुलकसाए की बराबरी से चलने लगी। थोड़ी दूर दोनों साथ गए पर सूलक ने लौटकर भी न देखा। महुत्रा को यह अच्छा न लगा। प्राखिर वह ग्रीरत थी, मानिनी थी। ग्रीरत, जो पुरुष पर शासन करना चाहती है, उसपर भ्रपना श्रविकार समभती है भीर यूं भी कहा जाए कि जो पुरुष को अपना चाकर समऋती है-चाहती है, वह बिगड़े तो पुरुष उसे मनाए, उसकी खुशामद करे, उसके गले में हाथ फेरे, उसकी पीठ सहलाए, उसके नाक-नक्शे के सोंदर्य को निहारे, उसकी सराहना करे । श्रीरत कान्यमयी भाषा मुनने की श्रादी होती है। यह जब पुरुष के कंठ से श्रपनी प्रसंशा में गीत निकलते सुनती है तो फूली नहीं समाती। प्रेम के किस्से उसे बेहद पसन्द होते हैं। कोई प्रेम का महा-काव्य लेकर बैठ जाए तो शायद वही सुनाता-सुनाता थक जाए, ग्रौरत को कभी थकावट नहीं ग्राएगी। किस्से की हर लकीर उसे ताजगी देती है। शायद इसी-लिए पुरुष किस्से कम सुनाता है, किस्से बनाता ग्रधिक है।

महुग्रा में ग्रौरत के सारे गुरा पूरी तरह मौजूद हैं। न जाने कितनी बार सुलकसाए ने कहानी कहते रात विताई है! कहानी कहते कहते वहीं सो गया है, पर उसकी बाजू में पड़ी महुग्रा स्वप्न ही देखती रही है। नींद उसे नहीं ग्राई। ग्राज ग्रपने पिरेमी को इस नये रंग में देखकर उसका मन ऐंठ गया। वह सोचने लगी—यह सब भुसरी के कारण है। सुलकसाए की उससे प्यार हो गया है।

उसने कहा, 'क्यों रे सुलक, भुसरी याद आ रही है क्या ?'

'मः हुः श्रा !' — सुलकसाए के पैर अड़ गए और उसने आंखें फाड़कर महुआ को देखा। महुआ इससे प्रभावित नहीं हुई। वह हंसने लगी। उसने भी सुलकसाए की लाल-लाल आंखों को निहारा। उसका हाथ पकड़कर बोली, 'ज्यादा धूरेगा तो आंखें फट जाएंगी।'

सुलकसाए ने गुस्से से हाथ छुड़ा लिया।

'देख सुलक, तुभे मनाने मैं नहीं श्राई, तू भुसरी से पिरेम करने लगा है, यह मैं'''!'

'नहीं महुन्ना, नहीं…' सुलक ने महुन्ना के दोनों बाजुन्नों को जोर से पकड़ लिया, 'मुफे गलत मत समफ महुन्ना, मेरे मन की बिथा तू नहीं जानती । भुसरी से मेरा कोई सम्बन्धः…!'

'रहने दे,' महुग्रा बोली, 'तू क्या समभ्रता है, मैं निरी बच्ची हूं ! जिस दिन ' से नेतानार से लौटा है, ग्रपना तन ग्रौर मन वहीं बेच ग्राया है। मरद की जात है न, चोरी छिपाना मुक्किल है। मैं क्या, गांव भर यह जानता है। तेरी यह हरकत किसीसे छिपी नहीं। हर कोई कहता है—भुसरी ने कोई जादू कर दिया है तुभपर……।'

'सब गलत कहते हैं, महुन्ना! मुभपर कोई जादू नहीं कर सकता। तू भरोसा रख।'

महुम्रा ने अपने बाजुम्रों को छुड़ाने की कोशिश की पर छुड़ा न सकी,

बोली, 'जो देख रही हूं उसे न मानूं ? श्रांखें रहते श्रंबी बन जाऊं ? भरोसा कैसे करूं सुलक, तू ही बता अरेर देख, जब मैंने कहा था पेन्डुल करले तब .....।'

'पेन्डुल, पेन्डुल !' सुलक ने महुत्रा की बाजुएं छोड़ दीं ग्रीर दोनों हथेलियों को ग्रपने कान पर रख लिया।

'चिढ़ गया न पेन्डुल का नाम सुनकर ?' महुश्रा ने फिर एक बाएा मारा। इससे सुलकसाए का कलेजा जैसे जिथ गया। उसके चेहरे पर अजीब-सी लकीरें बनीं, जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। वहां जैसे बवंडर छाया था। कोई चीज साफ नहीं थी। उसके लच्छेदार काले बाल अक्रकर माथे पर आ गए थे और हवा में थीरे-धीरे लहरा रहे थे। गालों पर जैसे धून की परत जमी थी, उसका गेहुं आ चेहरा धुयांरा हो गया था। वह बोला, 'सब मेरे दुश्मन हो गए हैं महुआ, तू भी हो गई है। आखिर तुम लोग मुक्ते समझने की कोशिश क्यों नहीं करते?'

'तु के क्या समकें रे, भला पागल को भी कोई समक्रकर मूर्ख बनेगा !'

पीछे से भालरसिंह ने एक हलका-साधक्का दिया, 'तू जब समभाना चाहे तो हम समभों न, मुसीबत तो यह है कि तूही खुद नहीं समभता। पागल हो गया है ग्रीर कुछ नहीं। चाहता है तेरे पीछे हम सब पागल हो जाए।'

'पागल ही सही,' सुलक ने कहा, 'तो तुम सब मुभे छोड़ते क्यों नहीं ? मैं पागल हूं, पागल ही सही'''''!' वह आगे बढ़ गया। महुआ और भालरिस वहीं खड़े एक दूसरे की ओर देखते रहे। भालर ने कहा, 'महुआ, चलो इसे एक बार ले चलकर सिरहा को जरूर दिखा दें।' और इसके साथ ही दोनों खिलिखिलाकर हुंस पड़े। उनकी हुंसी जानवरों के खुरों से निकलती धूल में खो गई।

Ę

बंगवट, महुन्ना, गुलर ग्रीर वाल के पेड़ों से घिरी पगडंडी ! ऊपर काला ग्रासमान ग्रीर नीचे ग्रधेरे से घिरी घरती । रास्ता खोजना भी कठिन । कहीं पगडंडो कांस के फूल-सी चमक उठती है तो कहीं खुद ग्रपना ही रास्ता खोजने लगती है । सांय-सांय ग्रीर सब तरफ सन्नाटा !

#### टरंक टरंक ऽऽतेंर तेंर ऽऽ।

हेलमा सिकुड़ गया। हवका डोंगा से जाकर लिपटा तो उसने सन की डालों को हवा में तीन-चार बार तैराया। धाग भड़क उठी। ध्रासपास का भाग एकाएक चमका। जो ध्रौर साथी थे सभी ने ध्रपने चारों तरफ देखा। कान खड़े किए। ढंडा ध्रौर टंगिया संभाले। कुछ न दिखा, न सुनाई दिया तो सब एक साथ हंस पड़े।

### टरंक टरंक ऽऽतेंर तेंर ऽऽ।

हंसी की ग्रावाज सुनकर यह ग्रावाज फिर ग्राई।

'बाबा' हेलमा कांप रहा था। हवका बूढ़ा है। जंगलों में रहते पचास साल हो गए, खुद जंगली बन गया है। न जाने कितने जंगली जानवरों से लड़ा होगा। न जाने कितने घाव उसके शरीर में हैं। जंगल ही उसकी जिन्दगी है। वह दिन को भी जंगलों से गुजरा है और सारी रात भी अकेला चला है। शेर भी सामने आ जाए तो ताल ठोंककर अड़ जाए। कहते हैं, शेर की आंख में जादू होता है। एक वार जिस आदमी की आंख उससे मिल जाए तो आदमी बौरा जाता है। शेर की आंख का जादू उसपर छा जाता है और वह न तो भाग सकता है और न पीछे हट सकता है। खुद शेर के मुंह में चला जाता है। यह बात ठींक हो सकती है, पर हबका के लिए नहीं। न जाने कितनी बार उसने शेर से आंखें मिलाई हैं। उसके दांत उखाड़े हैं।

हबका की पीठ में २ इंच गहरा ग्रीर ६ इंच लम्बा एक घाव है। यह घाव नहीं उसकी वीरता की निशानी है। तब वह जवान था। रात को लौट रहा था। गर्मी के दिन ग्रीर चौथ की रात। चांद भी शरमाता ग्रीर भाड़ियों की छाया में उसकी शर्मीली हंसी भी खो जाती।

#### गटर गटर ऽऽ गट्ट गट्ट ऽऽ।

उसने खड़े होकर कानों को सावधान किया। कंघे पर फरसा था और तरकस में तीर बन्द थे। उसने तरकस से एक तीर निकाला और अंघेरे में ही उस स्रोर, दे गारा जहां से यह श्रावाज श्रा रही थी।

ष्टुर्र्ऽऽऽः । स्रावाज सुनकर वह पल भर को सहम गया—श्रोफ, यह

तो अकड़ाल है; शेर का भी बाप । भाड़ पर चढ़ने पर भी न छोड़े । पर वह घबराया नहीं । उसने दूसरा तीर छोड़ा । वह अधेरे में खो गया । अकड़ाल नरवा के तीर पानी पी रहा था । पहला तीर खाकर अपने शिकार की और क्रोध से दौड़ा । हवका ने सुना, पीछे से सूखे पत्तों के सरकने की आवाज आ रही है । उसने दिशा बदली । आवाज बन्द । उसने आवाज देकर ललकारा—'अ'''क डा'''आ ऽ आ ल ।' कोई आवाज नहीं ! थोड़ी देर वह खड़ा रहा और फिर आगे बढ़ गया । रास्ते भर उसे पत्तों के सरकने की आवाज आती रही पर जैसे ही वह रुकता, आवाज भी रुक जाती । लगभग दो भील चलने के बाद अकड़ाल ने एकाएक उसपर घावा कर दिया । नव तक शायद हबका खतरे से निश्चिन्त हो खुका था । अकड़ाल इतनी दूर तक उसका पीछा करेगा, यह वह नहीं जानता था । अकड़ाल ने उसे नीचे दवा लिया था और वह जोर-जोर से चिरला रहा था—'दौडो ऽऽऽ दौडो ऽऽऽ!'

उसकी प्रावाज काई बनकर पत्यरों से टकरा जाती और उसीके पास लौट ग्राती। तब हबका ग्रपने जीने की ग्राशा छोड़ चुका था। मरना है तो बीरों की तरह क्यों न मरा जाए! उसने ग्रपनी सारी ताकत समेटी ग्रौर प्रकड़ाल को, जो उसकी पीठ पर लदा पंजे से घाव कर रहा था, नीचे से एक घनका दिया। वह नीचे जा गिरा। हबका हवा से भी तेज गित के साथ उठा ग्रौर ग्रब दोनों ग्रामने-सामने थे। हबका ने उसके दोनों पंजे पकड़ लिए थे। दोनों ग्रपनी-ग्रपनी ताकत ग्राजमा रहे थे। महुग्रा की काड़ पास ही थी। हबका उसे खींचकर धीरे-घीरे वहीं ले गया। यही जगह थी जहां ग्रकड़ाल ने उसपर पीछे से धावा किया था ग्रौर यहीं उसके तीर-कमान तथा भाला पड़े थे।

दोनों में घंटों लड़ाई चली और अन्त में पैरों की अंगुलियों से भाले को उठाकर हबका ने अकड़ाल की पीठ पर ऐसा पुसेड़ा कि बह जोर-जोर से दहाड़ भारता ढेर हो गया। हबका भी अपनी ताकत खो चुका था। पीठ पर भारी घाव हो गया था और खून की घार बह रही थी। उस जगह अकड़ाल भी चीख रहा था और उसका शिकारी भी दर्द से चिल्ला रहा था। यह कम तब दूटा जब वहां से दो-तीन बैलगाड़ियां निकलीं। गाड़ीबानों ने देखा तो दंग रह गए।

१. जंगली सूत्र्यर

हवका के भाले से ही उन्होंने अकड़ाल का पूरी तरह काम तमाम किया और हवका को नेतानार पहुंचाया। महीनों की दवा-दारू के बाद हवका अच्छा हो गया और गांव भर में वीरता के लिए गौरव के साथ गाया जाने लगा। पीठ का निशान उसके इसी गौरव की कहानी है।

हेलमा को कांपते देखकर उसे इसीलिए गुस्सा आ गया। उसने उसे धिकया-कर दूर कर दिया, 'जवान है रे, कांपता है बूढ़ों जैसा!'

दरंग दरंग ऽऽ देंर ऽऽ देंर ऽऽ।

'म्रावाज नहीं सुन रहे दादाल !' हेलमा की म्रावाज कांप रही थी। इनके साथ जो साथी थे वे भी चौकन्ने होकर इस म्रावाज का मरम जानने में लगे थे। एक ने कहा, 'चीता है, पानी पीकर म्रा रहा होगा। दूसरा बोला, 'नहीं रे, भालू होगा।' तीसरा हंस दिया। बड़े ताव से बोला, 'न चीता है, न भालू, सुनो तो भला—'टरंक टरंक ऽऽऽ' सांभर है रे, सांभर।'

हवका ग्रव तक चुपचाप खड़ा था। वह हलके-हलके हंस रहा था परन्तु उसकी हंसी ग्रंघेरे में कौन देख पाता। हेलमा ग्रव भी कांप रहा था। इतने साथियों के रहते भी उसमें डर कम नहीं हुग्रा था। इससे यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि वह ग्रकेला होता तो उसकी क्या हालत होती। सब वहीं खड़े थे ग्रीर ग्रपनी-ग्रपनी वात कह रहे थे पर सबका यह विचार पक्का था कि वह कोई बड़ा जंगली जानवर है। उनमें से दो-एक ने तो ग्रपने तीर-कमान भी तान लिए थे।

हबका ने कहा, 'चलो रेऽऽऽरे।'

'नहीं दादाल' एक बोला, 'यह भालू है। पीछे से धावा करता है। तुम तो जानते हो।'

'हां ऽऽऽ' जोर से हबका ने कहा, 'जंगल में रहते हो, जंगल की स्रावाज नहीं पहचानते ? अरे मूर्खों, तुम्हें तो जानवरों की क्या पेड़-पौधों तक की स्रावाज पहचानना चाहिए। सुनो—'टरंक-टरंक'। तभी एक जंगली मुर्गी उनके सामने से निकल गई। हबका दिल खोलकर हंसा। उसकी हंसी सारे जंगल में गूंज उठी। उसने हेलमा की पीठ पर एक जोर का हाथ मारा। वह नीचे गिर जाता यदि हबका उसकी गरदन पकड़कर उसे संभाल न लेता। सारा दल हंसता-हंसता आगे बढ़ गया।

रात का अधेरा बढ़ता जा रहा था। हबका हाथ में सन के सूखे डंडन और

भाड़ की सूखी डगालें लिए हवा में बार-बार हलराता रहता था। हवा की लहरों में धाग भड़क उठती और इसीके सहारे उन्हें रास्ता मिलता। रास्ते की थकान और ध्रकेलापन उतारने के लिए वे कभी पाटा भी गाने लगते:

हो ऽऽऽरेऽ, हेलो हेलो हेला, रेरेरेलो रे, रेलाऽऽ।

धाकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। वे धीरे-धीरे नीचे उतरने लगे श्रीर दूर चमकता मंगल ऊपर श्राकाश में था गया। श्रपनी थकान उतारने के लिए सब बैठ रहे। पास में गहरा लम्बा खड़ा था। शायद नरबा था वह, दूसरों को पानी पिलाने वाला धाज खुद प्यासा था। उसके श्रासपास गहरी श्रीर घनी भाड़ियां थीं जो श्रींधी मुंह नीचे लटकी थीं। इनसे सहज श्राभास मिल जाता था कि कभी यहां से पानी जरूर बहता रहा है। पत्थर की चट्टानों पर बैठा यह दल बातें कर रहा था। हेलमा शायद स्वभाव से डरपोक था, बोला, 'दादाल, कोई कहानी कहो।' दूसरे साथियों ने उसकी बात का समर्थन किया।

हबका सबका दादाल था। उनकी बात कैसे टालता! कहने लगा, 'पुरानी कहानी है। तब तुममें से कोई पैदा नहीं हुआ था। तुम क्या, तब मैं भी वह नहीं था जो आज हूं। मतलब यह कि मैं नहीं जन्मा था। उस समय किसी और जनम में रहा होऊं। आदमी मर जाता है। उसकी आतमा नहीं मरती। एक चोला बदल लेती है, दूसरे में चली जाती है। आतमा अमर है। इसीलिए कहता हूं कि मैं तो जिन्दा था, पर जो आज हूं वह नहीं था। क्या था, नहीं जानता, और यह भी अच्छा है कि नहीं जानता। जान लूं तो क्या जाने दु:ख हो या सुख हो....।

'दादाल', हेलमा बोला, 'जीव, म्रातमा स्रीर म्रादमी, यह सब नया है ? हमें यह सब नहीं सुनना। तुम तो कहानी कहने वाले थे न?'

'हां, कहानी ही तो कह रहा था। तो सुनो, बड़ी पुरानी बात है। मेरे दादा ने मुफे बताई थी। शायद उनके दादा ने उन्हें बताया हो! वह भी कहते थे कि मैंने सुना है। यानी किसने देखा, कोई नहीं जानता।

'एक बार कुछ ब्रादमी आए। उनके साथ एक बड़ी पल्टन थी, बहुत बड़ी। वे बोले, 'हम तुमसे लड़ने ब्राए हैं। तुम ग्रपनी सेना जमा करो।' गोड़ों ने एक दूसरे की श्रोर देखा फिर सबने एक साथ श्रावाज लगाई, 'होऽऽहो ऽऽ।' एक द्वार, दो बार, तीन बार । जंगलों से शेर, चीता, सांभर, हाथी, रीख सब निकल-निकलकर भाने लगे । एक बड़ी सेना वहां इकट्टी हो गई।

'वस, फिर क्या था। दोनों दलों में लड़ाई गुरू हो गई। श्रादिमयों ने श्रपनी मशीनों से एक-एक कर सबको खतम करना गुरू कर दिया। घीरे-धीरे सब मर गए। श्रकेला एक गोंड़ बचा। वह डर गया था, पर तुम जानते हो दुनिया में सबसे समभदार गोंड़ होता है। बोला, 'मैं श्रकेला रह गया हूं। मुभे मारकर क्या करोगे? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूं? मुभे जाने दो।'

'यादिमयों ने आपस में कुछ बातचीत की, सब एक साथ हंसे। फिर उनमें से एक बोला, 'जाओ, फिर हमारे सामने मत आना।' वह चला गया। उसने अपने मन में कहा—हम कब तुम्हारे सामने आए हैं बाबू, ललकारा तो तुमने है हमें। वह अकेला था। मुंह न खोल सका। वह घर चला गया और उदास रहने लगा। पहली बार उसकी हार हुई थी। वह सोचने लगा—इन आदिमयों का क्या ठिकाना, फिर कभी आ जाएं! वह एक कुम्हार के यहां गया। वहां से छोटी-छोटी डबुलियां ले आया। उसने उन डबुलियों में छोटे-छोटे कीड़े भरे। कीड़े भरकर उनका मुंह वन्द कर दिया। एक बैलगाड़ी में उन डबुलियों को रखकर वह अकेला शहर की धोर चल पड़ा। जहां से वे आदमी आए थे, वहां वह पहुंच गया। उसने देखा, बड़ी-बड़ी सड़कें हैं। भूत-प्रेत दिन-दहाड़े सड़कों पर धूमते हैं। अजीब आवाज होती है। अजीब ढंग से वहां के लोग रहते हैं। सड़क के एक चौराहे पर खड़े होकर उसने ललकारा, 'अरे आदिमयों, अब आधो; मैं अकेला तुमसे लड़ने आया हूं।' सुना तो आदमी इकट्ठे होने लगे। एक भीड़ वहां जमा हो गई। पर किसीके हाथ हथियार नहीं थे। सब निहत्थे थे। सब खूब हंस रहें थे। उनमें से एक ने कहा, 'अकेला है बेचारा!'

' 'हां, पागल जान पड़ता है।'

' 'चलो जाने दो बेचारे को।'

'उसने फिर ललकारा, 'नहीं, मैं तुमसे लड़ने आया हूं। तुमने हम जंगल-वासियों को बेमतलब ललकारा था ?'

'सारे लोग जोर से हंस पड़े, 'तो ग्रा, हम बिना हथियार के लड़ने तैयार हैं।' 'वह बोला, 'तो करो घावा। पहले मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा।' 'एक ने नीचे से एक पत्थर उठाया ग्रीर उसकी ग्रोर फेंका। वह पत्थर

उसकी छाती से जा टकराया। उसने पत्थर की मार फेल ली भ्रीर हाथ से उठा-उठाकर डबुलियों को चारों भ्रीर फेंकना गुरू किया। उनसे निकल-निकल-कर कीड़े उन्हें काटने लगे। 'श्रादिमियों में खलवली मच गई। वे घवड़ाकर भाग गए। वह भ्रंकेला गोंड़ उन सब लोगों को हराकर चला भ्राया। सुना है कि उस शहर में सात दिन तक कीड़े बराबर उड़ते रहे। हजारों भ्रादिमियों की उन्होंने जान ली।'

'फिर, फिर क्या हुआ दादाल !' एक ने उत्सुकता से पूछा।

'ये श्रादमी बड़े चालाक हैं बेटा। एक दिन कुछ लोग मिलकर हमारे पास श्राए। उन्होंने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जमीन से मिट्टी उठाकर उन्होंने मुंह में रखी श्रौर मिश्र बनने की कसम खाई। हमें भरोसा हो गया। कोई हमारे घर श्राए श्रौर मिश्र होने की बात कहे, धरती माता की कसम खाए, किर हम क्यों न उसपर भरोसा करें। "" ये श्रादमी उस दिन से हमारे मिश्र बन गए। पर" परन्तु मिश्र बनकर इन्होंने हमारा गला काट लिया। इनने हमारे जंगल हमसे छीन लिए। कहने लगे, 'जंगल में इन-इन काड़ों का तो तुम उपयोग करो, इन-इनका नहीं कर सकते। इन्हें नहीं काट सकते। ये तुम्हारे नहीं हैं। 'उन लोगों ने हमारे जंगल हमसे छीन लिए श्रौर श्रब "" "।

कहानी कहते-कहते हबका डोंगा रक गया। सामने से 'टुंकुर टुंग, टुंकुर टुंग' की हलकी-हलकी श्रावाज श्रा रही थी श्रीर मिंद्धम-सा प्रकाश दिख रहा था। सब खड़े हो गए श्रीर उस श्रीर देखने लगे। श्रावाज पास श्रा रही थी श्रीर साथ ही प्रकाश भी। सामने राउघाट की पहाड़ी थी। ऊंचाई पर होने से कुछ श्रीर श्रावाजों भी सुनाई दे रही थीं—'चरर् चूंचरर् चूं'। हदका बोला, 'वैलगाडियां श्रा रही हैं।'

सबने कान लगाए—'हां रेऽऽऽ।'

हेलमा ने तो ताली पीट दी, 'हां दादा, बैलगाड़ी हैं।'

बात की बात में उतार से पहियों के लुढ़कने और लगातार एक साथ घंटियों के बजने की धावाज आने लगी। उतार के नीचे समतल गाड़ादान था। गाड़ियों की एक लम्बी कतार उसीपर चल रही थी। इन गाड़ियों के बैल भी रास्ता पहचानते हैं। घंटी की भावाज सुनकर वे बराबर एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। गाड़ियां एक डोरी से घीरे-घीरे खिसकती रहती हैं और गाड़ीवान

नींद में खुरिट भरते रहते हैं। उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती। फदी गाड़ी के बैलों से जंगली जानवर भी डरते हैं। रास्ता काटकर भाग जाते हैं। कहीं रास्ते पर अड़कर धोखे से खड़े हो जाएं तो बैलगाड़ी को इस तरह हिलाते हैं कि सोने वाला जाग पड़ता है। पहली गाड़ी का यह गाड़ीवान एक हकार भरता है। सारे लोग जाग जाते हैं और जब तक वे इकट्ठे हों, जानवर सर्री छोड़कर भाग जाता है। वहां अड़ा रहता है वह जिसकी मौत आई हो। रात भर ये गाड़ियां चलती हैं। जानवर इन्हें चलाते हैं। आदमी को पता तब लगता है जब जंगलों में 'तिरितरबेरा' का हल्ला पक्षी मचाने लगते हैं या किसी गांव के गेंवड़े में पहट हीलने की आवाज या रहट चलने का शोर सुनाई पड़ता है।

बैलगाड़ी, उसमें फंदे समऋदार बैल, और निश्चिन्त सोते आदमी ! एक कतार उनके सामने से गुजरने लगी।

हेलमा बोला, 'दादाल, इन्हें रोको न।' हवका चुप रहा।

उसके कुछ साथियों ने हेलमा का साथ दिया, 'हां दादाल, पिडरियों में मन-मन भर पत्थर भर गए हैं। कितना चला जाए!'

हबका ने अपने साथियों की ओर देखा। लालटेन की हलकी रोशनी में उन सबका चेहरा घुएं जैसा दिख रहा था। काफी चले हैं ये। हवका भी थका था। वह तो सबमें बूढ़ा था परन्तु चलने की उसकी आदत थी। वह कोसों लगातार चला है। उसके साथियों में तीन अधेड़ उमर के थे और दो-तीन जवान। पर हवका कहता है, 'तब के जवान महुआ के फूल थे, अब के जवान सेमल की घेंटी हैं।' स्वयं हबका कोसों मीलों की घाटियां चढ़ा है और जितना चढ़ता गया है उतना ही वह खुश नजर आता रहा है। घाटियों के गर्व को चकनाचूर करने में उसे खशी होती थी, पर आज……।

हवका ने आगे बढ़कर एक बैलगाड़ी में फंदे बैल के सींगों को पकड़ लिया और मुंह से पुचकारा। गाड़ी खड़ी हो गई। उसके खड़े होते ही पीछे की सारी गाड़ियां भी खड़ी हो गई। आगे गाड़ियां बराबर चली जा रही थीं। गाड़ियों के खड़े होते ही एक के बाद एक गाड़ीवान उठ बैठे, 'क्या हुआ SS? कौन है?'

जिस गाड़ी के पास हबका खड़ा था, उस गाड़ी का गाड़ीवान एक लड़का था, बस कोई १० वरस का। उठकर उसने भ्रपनी अंगुलियों को आंखों में भ्रुसेड़ा। पलकें दो-चार बार मूंदीं और बन्द कीं। फिर एकाएक चिल्ला पड़ा, 'डाक्स, डाक्स SS, चोर, चोर !' सारे गाड़ीवान डण्डा ले-लेकर नीचे उतर श्राए । हबका ग्रौर उसके साथी घबरा गए । वे एक दूसरे की श्रोर देखने लगे ।

हत्रका चिल्लाया. 'डाकू नहीं, तुम्हारे दोस्त, दोस्त !' हत्रका ने बड़ी फुर्ती दिखाई। गाड़ी के नीचे बची कन्दील हाथ से खींचकर निकाल ली और अपर उठाते हुए बोला, 'डाकू नहीं भाई, और न चोर हैं। हम तुम्हारे साथी हैं। गोंड़ हैं नेतानार के।'

'गोंड़, नेतानार के ?' एक ने पूछा। 'हां भाई!' हबका बोला। 'तो गाड़ी तुम लोगों ने क्यों रोकी?'

हैलमा ने कहा, 'पैशल चलते-चलते थक गए हैं भाई, सहारा चाहते हैं। नरकोम ही हमें उतार देना।'

'ठीक है।' एक दूसरे गाड़ीवान ने तपाक से कहा, 'कितने पैसे दोगे?' 'पैसे!'—सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे। हबका बोला, 'भाई, पैसे होते तो काहे को पैदल चलते अब तक!'

'हरामकोर, गाड़ी में बैठेंगे।' एक तीसरा गाड़ीवान ऐंठता हुआ बोला। हबका ने फिर अपनी समकदारी दिखाई, 'देखो भाई, घाटे में रहोगे। तुम ठहरे परदेसी, नहीं जानते कि इस जंगल में एक नरभक्षी सोरी आया है। अभी-अभी यहां से निकला है और इसी तरफ गया है, जिधर तुम जा रहे हो। हम

'सोरी !' गाड़ीवान ग्रापस में बातचीत करने लगे।

लोग तो उसीके डर से यहां ठहर गए, वरना"।'

'भ्ररे हां रे, राउघाट के उस पार किसी सोरी के दहाड़ने की भावाज भा रही थी'—एक गाडीवान बोला।

'मैंने भी सुनी थी रे!' एक दूसरा गाड़ीवान बोला। सुनकर सारे गाड़ीवानों में सनसनी मच गई।

पहला बोला, 'ग्रच्छा चलो भाई, ढोना बैलों को है, हमारा क्या है ! ... श्रीर तुमसे पैसे ? श्ररे वह तो मजाक था।'

हबका भ्रीर उसके साथी एक-एक गाड़ी में बैठ गए। बैलों की पूंछ पकड़-

१. सबेरे

कर गाड़ीबानों ने हांका श्रीर वे फिर मशीन की तरह चल पड़े—चूं चरर् चरर् चूं, टुंकुर टुंक, टुंकुर टुंक।

जिस गाड़ी में हबका बैठा था, उसमें गाड़ीवान के सिवाय एक अबेड़ उमर का एक दूसरा धादमी और था। वह उस गाड़ी में सीता भा रहा था। गाड़ी खाली थी। सारी गाड़ियां ही खाली थीं। उनमें नीचे पैरा बिछा था। उसी-पर गाड़ीवान सो रहे थे। हबका को देखकर वह उठकर बैठ गया। गाड़ी के अन्दर अंबेरा था इसलिए किसीको पहचाना नहीं जा सकता था। हबका ने गाडीवान से पूछा, 'ये कौन हैं ?'

गाडीवान ने जवाब न देकर पूछा, 'भ्रीर तू कौन ?'

'मैं हबकामासा, नेतानार का मांभी!'

'कहां जा रहा है ?'

'गढ बंगाल।'

'क्यों ?'

'सो न पूछ भाई। एक लम्बी कहानी है, पर यह तो बता तू कीन?'---हबका बोला।

गाड़ीवान चुप रहा। उसने कान में खुसी चुंगी निकाली। शंधेरे में ही उसने चुंगी में घुइंगा भरी। बोला, 'हवका, चुंगी पियोगे ?'

'इलो।'३

गाड़ीवान ने चुंगी हवका के हाथ पकड़ाई, चकमक निकाली । खच्च खबर खच्च ऽऽ ग्रावाज हुई ग्रीर रूई में ग्राग लग गई । चुंगी के मुंह पर रूई रखते हए वह बोला, 'हां, खींचो भाई ।'

दोनों हाथों की अंगुलियों के बीच चुंगी दबाकर, श्रोठ श्रीर गालों के सहारे हवा भीतर-वाहर कर उसने एक लम्बा कहा खींचा। चुंगी की घुढ़ंगा ने आग पकड़ ली। घुआं छोड़ते हुए उसने चिलम ज्योंही उस आदमी की श्रोर बढ़ाई कि दंग रह गया, 'कौन? तू करतमी!'

करतमी ने चिलम अपने ओंठ पर घर ली थी। आंखें ऊपर उठाकर उसने

१- तम्बाक् २. हां

भ्रजीव ढंग से हवका की थोर देखा। एक जोर का कश खींचते हुए उसने घुग्रां बाहर निकाला। फिर विचित्र ढंग से बोला, 'हां रे हबका'''चल ग्रच्छा हुग्रा, तुभ्मसे फिर मुलाकात हो गई।'

'ग्राजकल कहां रहता है रे?'

'धरती पर!'

'ग्ररे छोकरे'—हबकामासा बोला, 'बात बनाना भी सीख गया है ! कल का लोंडा'''।'

गाड़ीवान ने कहा, 'हां दादाल, ग्राज के छोकरे ऐसे ही होते हैं।'

'क्या! छोकरा'''!' करतमी ने श्रावाज तेज करते कहा तो गाड़ीवान सहसा दमक गया, 'नहीं भाई, तुभे थोड़े कहा है।'

हबकामासा बोला, 'श्ररे भाई गाड़ीवान, तुम नहीं जानते, यह तो हमारे गांव का छोकरा है करतमी, गायता के यहां भगेला रहा है। तब से जानता हूं जब नंगा फिरता था।'

'यही तो मुसीबत है गाड़ीवान,'—'करतमी बोला, 'वरना ग्रब तक उस गांव ' भर के ग्रादिमयों को मुट्टी में दबाकर पीस देता।'

हवका ने सुना तो उसे गुस्सा श्रा गया। उसने चुंगी बाहर फेंक दी, बोला, 'युफ्त में ऐंठता है, बेटा! हवका बूढ़ा हो गया है, पर उसकी बाहों की ताकत स्रभी नहीं गई।'

गाड़ीवान ने हंस दिया, बोला, 'क्या दादा, तुम भी भिड़ते हो लड़के से !' हबका ने भी हंस दिया। करतमी की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, 'बेटा है न हमारा, पिरेम श्रीर ताड़ना दोनों देने पड़ते हैं।'

उसने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, बोला, 'गांव पर खार खाए बैठा है, क्यों ?' करतमी ने हबका का हाथ ग्रलग कर दिया, बोला, 'देख चौधरी !'

गाडीवान ने लीटकर देखा।

'इस बुड्ढे को तू देखता है न ! बड़ा पहलवान है। न जाने कितने प्रकड़ाल ग्रीर सोरी जिन्दा चवा गया है!'

'क्या बात करता है रे ?'

१. कर्ज पटाने के लिए जो श्रादमी अपने साहूकार के यहां नौकरी करे उसे 'मगेला' कहते हैं। गोंडों में भगेला रखने की प्रथा है।

'हां \$ \$ \$ इ चौघरी,' करतमी ने हबका की उपेक्षा करते हुए कहा, 'नेतानार में मैं भी रहा हूं और यह बूढ़ा ठीक कहता है कि मुक्ते तबसे जानता है जब मैं नंगा रहता था। पर शायद यह, वो दिन नहीं जानता जब मैं भगेला था!'

'क्यों न जानूं वो दिन ! नार से भाग गया श्रीर किस्सा कहता है । श्राज भी नेतानार पहुंच तो भगेला बने ।' हवका ने कहा ।

'श्रव तो नेतानार जरूर पहुंचूंगा दादा श्रीर देखूंगा कौन क्या करता है !' उसने गाड़ीवान से कहा, 'चौधरी, श्रीर चुंगी निकाल।'

हवका के कान में एक चुंगी खुसी थी। उसने निकालकर करतमी की ग्रोर बढ़ा दी। करतमी ने उसे चौधरी को दे दी। चौधरी ने फिर घुइंगा भरी श्रौर चक्रमक से आग लगाई। करतमी ने कश खींचा, धुग्रां बाहर फेंका। बोला, 'मैं भगेला था चौधरी, नेतानार के गायता के घर। श्रौर मेरे पहले मेरा तापे भी वहीं भगेला था। उसके पहले शायद उसका तापे भी भगेला रहा है! कहते हैं, परभाजा ने दो कोरी' रुपये उधार लिए रहे हैं। उनके ब्याज के बदले मेरे श्राजा को भगेला बनना पड़ा। दिन भर छाती मारकर काम करता था उसका। बाहर की मजूरी भी करने नहीं जाने देता था श्रौर खाने क्या मिलता था, जानता हैं तूः''?' चुंगी की दूसरी कश खींचते करतमी बोला, 'न जान चौधरी तो ही श्रच्छा है। बेचारा पचास साल में मर गया। तब मेरा तापे भगेला बना, कर्जा जो चढ़ा था! वह भी इसी तरह चल बसा श्रौर तब मेरी बारी श्राई। बचपन से रहा उस लोंन में तो ऐसा मेल हो गया कि मैंने कभी यह नहीं समफा कि मैं भगेला हूं। पर मेरे साथ गायता का बिबहार बहुत कड़ुवा बना रहा। यह तो मैंने उस दिन जाना जिस दिन भुसरी ने बताया।'

'भुसरी ! यह कौन ?' गाड़ीवान ने उत्सुकता से पूछा।

'श्ररे वही छोकरी, गायता की,' करतमी ने कहा—'देखने में गौ है पर भीतर है अकड़ाल से भी तेज । बचपन से उसके साथ रहा हूं। जंगल-पहाड़ साथ जाते थे। बड़ी प्यारी-प्यारी बातें करती थी वहां, इसलिए रात को जब उसका बाप मुभ्रपर श्राग वरसाता तो सब चुपचाप सुन लेता। सबेरे का रास्ता हेरते हेरते सारी रात जागते विता देता। जंगलों में हम लोग प्यार भरी वातें करते तो वह

१. एक कोरी में बीस रुपये होते हैं।

कहती, 'तुभसे बिहाव करने का जी होता है करतमी।'

'मैं कह देता, 'तो क्या मेरा भी जी नहीं होता होगा ! पर मुसीबत यह है कि मैं भगेला हूं। तेरा तापे तो साहकार है न !'

' 'कहां का साहकार ! कोई कभी था, ग्रब तो वह नहीं है।'

"'यह कहने की बात है भुसरी। मानेगा कौन!'

'तब बह चुटकी बजा देती और कहती, 'चिन्ता न कर, तापे से कहूंगी तुफे भेरा भगेला बना दे।'

'मैं खुश हो जाता। मुसरी का भगेला बनना मुक्ते मंजूर था। पिरेम बड़ा विचित्र होता है दादाल, पिरेम में भ्रादमी जो न कर जाए सो थोड़ा।'

'चूप रह वेशरम कहीं का !' हबका ने उसे डांट दिया।

करतमी बोला, 'बुढ़ापा है न, प्यार की बातें चुअती होंगी, कांटों-सी !'

'क्या कहता है रे ? श्राज के जवानों से ज्यादा श्रंच्छा हूं। मैंने जो पिरेम किए हैं, तुम छोकरे क्या करोगे ! तू तो जानता है न, पूरी दस श्रौरतें रखी थीं मैंने श्रौर फिर कोई मिल जाए''', क्यों चौधरी !'

चीधरी चुंगी पी रहा था। हंसते हुए बोला, 'हां हबका !'

'हां क्या ?'—करतमी ने जोर से ग्रावाज की, 'तू दस ग्रीरतें रखकर ग्यारहवीं ग्रीरत रखने के सपने देख सकता है, ग्रीर मैं ''भ्रुसरी से भी पेन्डुल नहीं कर सकता था ?'

'हां रे, भगेला जो था।' हवका ने कहा तो करतमी ने उसकी पीठ पर अपना हाथ दे मारा। फिर क्या था, हवका बौखला गया। उसने भपटकर करतमी के दोनों हाथ पकड़ लिए श्रीर नीचेगरदन दवा दी।—'क्या समभता है, बुढ़ा गया हुं...!'

चौधरी कांप उठा । उसने हवका का हाथ खींचा, 'हवका ! हवका यह क्या कर रहा है !'

'जवान को जवानी दे रहा हूं।'

चौधरी भिड़ गया और अन्त में दोनों को उसने अलग किया। हबका गुस्से में था, बोला, 'नार का है, वरना आज जीता न छोड़ता।'

करतमी हार गया था। उसने अपनी भेंप मिटाने के लिए कहा, 'दादा को जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं बचपन से जानता हूं। मैंने पीठ पर क्या हाथ रखा तू उचट गया। ' उसने हबका के गालों पर हाथ फेरा और घीरे से एक चूमा ले लिया। वूड़ा हवका बात की बात में बदल गया। किसी गरम लोहें को जैसे किसीने एकदम ठंडे पानी में डाल दिया। उसने करतमी को दोनों बाजुओं में समेटकर छाती से लगा लिया, 'माफ कर बेटा, बूढ़ा हो गया हूं तो गुस्सा जल्दी था जाता है। मैं जानता हूं, गायता ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। भुसरी को उसने तुमसे छीना और उसके लिए एक लमसेना' रख दिया। मैंने भी तेरे विपक्ष में फैसला किया पर मैं क्या करता बेटा, पंचतोर जो था। गांव के कातून हैं। बड़े-बूढ़े उन्हें बना गए हैं। पंचतोर तो देवता की आसिनी पर बैठता है, और तू यह सब जानता है। मुफे तो न्याय करना था और न्याय यही है कि 'भगेला' अपने साहूकार की बेटी को नहीं ब्याह सकता। भगेला को भला समाज में कौन पूछता है!'

'हां दादा !' करतमी ने कहा।

'पर बेटा, ग्रन्छा हुग्रा भुसरी तेरे पल्ले नहीं पड़ी।'

'सो क्यों ? वह ठीक तो है न ?' करतमी ने उतावले होकर पूछा ।

'ठीक तो है पर'''पर उस लमसेना से भी उसकी नहीं पटी। उसके साथ भुसरी का जबरन पेन्डुल किया तो पेन्डुल के दिन खून होते-होते बचा। उसीके लिए तो हम जा रहे हैं।'

'कहां ?'

'गढ़ बंगाल।'

'वहां क्या है ?'

'सुलकसाए'''।'

'कीन सुनकसाए! घोटुल का सिरदार?'

'हां रे, वही।'

'बड़े देव रच्छा करें उसकी। बड़ा दिलेर ग्रादमी है दादा; दूर-दूर तक उसके किस्से पहुंचे हैं। सरकारी ग्रफसर तक उसकी तारीफ करते हैं।'

१. 'लमसेना' रखना भी एक प्रथा है। सम्पन्न लड़की का पिता किसीं लड़के को अपने घर लाकर रख लेता है और जब उसकी सेवा से खुरा हो जाता है तो उसके साथ अपनी लड़की का ब्याह कर देता है। जब तक ब्याह नहीं होता, तब तक वह लड़का 'लमसेना' कहलाता है।

'अफसर'''वह कैसे ?' हबका ने पूछा तो चौधरी बोला, 'तुम नहीं जानते. करतमी ग्राजकल चपरासी हो गया है।'

'क्या, चपरासी ! क्या है यह ?'

'घरे, अब उसका क्या कहना ! अंतागढ़ में रहता है। रियासत के अफसर के साथ धूमता है। गोरे आते हैं तो उनके पास तक जा पहुंचता है और क्या रीव गांठता है दादा, सारी 'पबलीक' उसे देखकर घवड़ाती है। कोई जरा-सी गड़बड़ करे कि वह उन्हें कोड़े लगाता है।'

हवका करतमी से चिपक गया, 'क्यों बेटा ?'

'हां दादा, श्रीर करता क्या ? भगेला था, जिन्दगी भर वही बना रहता इसीलिए एक रात भाग गया। भुसरी से कहा, साथ भाग चलें, पर वह चुडैल !!'

'गोली मार भुसरी को, मरदों के वीच श्रोरत की बात क्या करना ! चल, श्रच्छा हुश्रा।' उसने करतमी को खूव चूमा, 'मुक्ते माफ कर दे बेटा, मैं नहीं जानता था तू इतना गुनी हो गया है।'

'नहीं दादा, सब तुम्हारा श्रासीर्वाद है। गढ़ बंगाल काहे को जा रहे हो?'
'वही भुसरी का किस्सा है, पेन्डुल के दिन सुलकसाए " खैर जाने दे वह
बात, तु कहां जा रहा है?'

'मैं भी गढ़ बंगाल जा रहा हूं दादा, माल-महकमा का श्रफीसर कल वहां श्राने वाला है। सुलकसाए के पास ठहरूंगा, मेरा बड़ा श्रच्छा साइगुती है। क्या दिलेर है वह !'

'हां रे, तो चल श्रच्छा हुग्रा, सर्री भर का साथ हो गया।' 'नहीं दादा, ग्रभी तो नारायनपुर में ठहर जाऊंगा।'

दोनों रास्ते भर फिर बातें करते गए। श्रासमान के तारे एक-एक कर नीचे में समुद्र में इवने लगे श्रीर जब पोडव की सुनहरी किरणों ने घरती को चूमा तो गाड़ियां गेहूं के खेतों के बीच से निकल रही थीं। हरे-हरे खेतों पर जैसे किसीने सोना बरसा दिया था। गेहूं की बालियां हवा में फूल रही थीं। चने श्रीर मसूर के नन्हें-नन्हें भाड़ों पर हलकी-हलकी श्रोस थी श्रीर उनपर पड़ती किरणों सतरंगी चूनर-सी चमक उठती थीं। नीलकंठ के भुण्ड के भुण्ड पलाश की भाड़ों में श्राकर बैठते श्रीर फिर फरंर से उड़ जाते।

यह नारायनपुर का गेंवड़ा था। मरद ग्रीर ग्रीरतों के मुंड के मुंड दिखाई दे

रहेथे। कोई खेत में तो कोई खेत की मेड़ पर। गाड़ियां उसी तरह खिसकती जा रही थीं। अब सारे गाड़ीवान जागकर मेंड़ी पर बैठ गए थे और अपने-अपने बैलों को हांक रहेथे। आगे जाने पर एक बगीचा मिला, जहां रहट चल रहीथी—टट्र खेएं एं एं एं, टर्रखें, चूं ऊ ऊं ऊं चर्रर्र ।

आगे वाले गाड़ीवान ने यहीं गाड़ी रोक दी। सारी गाड़ियां रक गईं श्रीर गाड़ियों पर बैठे सब लोग उतरकर नीचे आ गए। अंधेरी रात के साथी दिन के उजाले में एक दूसरे से मिले। प्रायः सबने एक दूसरे को परिचित पाया। जो अपरिचित थे, उन्होंने जान-पहचान की।

हवका ने सबसे करतमी को मिलाया। हेलमा ने उसे देखा तो देखता रहा। ये दोनों साथी थे। नेतानार के सारे आदिमियों ने करतमी की पीठ थपथपाई। कुछ ने उसे ऊपर उठा लिया। उसके भाग सराहे। करतमी ने गाड़ी से चमड़े का एक पट्टा निकाला। यह उसकी चपरास थी। पेंट पहनकर चपरास कसी और एक गर्व भरी नजर सारे लोगों पर डालकर वह चला गया।

## 19

नेतानार के मांभी के आने की खबर गढ़ बंगाल पहुंच गई थी। गायता उनके ठहरने और स्वागत का इन्तजाम करने में लग गया था और उसकी पैहूर सत्ताय सारे गांव में आग बरसा रही थी। नार के हर लोंन और हर गली-कूचे में उसने अगनी बौखलाहट छोड़ी। नरकीपहर में पहले ही वह आज जाग गई थी और उसके कडुने गले तथा गांव के मुगों के कूकड़ हूं करने की आवाज एक साथ मुलकसाए ने सुनी थी। तभी वह कांग गया था। यह सारा दिन कैसे कटेगा? लोंन में आग बरसने लगी थी, 'कीड़े जंसे जनमते हैं सत्यानासी। तुम काहे को जिन्दा हो!'

पट् पट् पट् पट् ऽऽऽऽऽऽऽ। ऊऽऽऽॐऽऽऽॐऽऽऽऽऽऽऽ।

१. रखैल

मरी ई ई ई रे "बा ''प'''रे। ऐं ऽऽऽऽऐं ऽऽऽऽऐं। पट् पट् पट् पट् ऽऽऽऽ।

सत्ताय एक-एक कर अपने लड़के और लड़िकयों को पीट रहीं थी और जोर-जोर से गाली देती थी, 'हरामजादे, वैसे ही निकलेंगे जैसा ठूं ठ सुलक निकला। वांस जैसे वहेंगे और उसी तरह भुककर हरामजादे कुल का नाम हुवा देंगे। आखिर बाप तो वही है ऽऽ।'

सुलकसाए ने दाएं करवट ली, फिर वाएं, फिर दाएं। ग्रींबा सोया। सीधा सोया। कान में कपड़ा ठूंसा पर सत्ताय तो सब कुछ उसे ही सुनाने के लिए चिल्ला रही थी। न रहा गया तो उठकर भोंपड़ी से बाहर हो गया। बाहर जाते देखा तो सत्ताय की बौखलाहट ने ग्रीर जोर पकड़ा, 'ग्ररे, बंमटा, कहां भाग रहा है ? वेशरम, शरम की भी हद होती है। हुब मर कहीं!'

सुलकसाए ने न कुछ जवाब दिया ग्रीर न लौटकर देखा। उसके कान में सत्ताय के शब्द जरूर गुंजते रहे, 'हुव मर कहीं।' उसने सोचा-सारा गांव किनारा काट रहा है! श्रीर काटे क्यों नहीं! श्रादमी की इज्जत तो घर से वनती है। जब घर में ही ठिकाना नहीं ! "उसने एक दु: अभरी सांस ली ग्रीर सांस की उतार के साथ ही उसे अपनी मां की याद या गई। वह प्यारी मां, जो हजार गलतियां करने पर भी छाती से चिपकाती थी। एक बार, हां तब वह छोटा था। खेत की गंजी में उसने खेल-खेल में आग लगा दी थी। सारी फसल जलकर राख हो गई थी। पूरा बरस कैसे गुजरेगा ? वही आम, महआ, चार श्रीर मनका चवाने होंगे या फिर फाकामस्ती। हिरमे क्रोध से जल रहा था। उसने बांस की कमची से सुलकसाए की खूब मरम्मत की थी और सुलक रो-रोकर अपनी मां को पुकार रहा था। मां मुंदरी ने सुना तो सब कुछ छोड़कर दौड़ी श्राई थी। उसने हिरमे के हाथ से डंडा छीन लिया था। छीना-भपटी में उसके हाथ में फांस गड़ गई थी और खून निकल आया था। पर उसकी फिकर मुंदरी ने नहीं की थी। उसने सुलक को अपनी गोद में समेट लिया था। छाती से चिपकाकर वह खूब रोई थी और उसका रोना देखकर सुलकसाए अपना रोना भूल गया था। इतनी मार खाकर भी उसे दर्द नहीं हुआ था और वह मुंदरी की छाती से लिपटकर खुरिट भरने लगा था। मां की गोद में सुलक ने दुनिया के सारे दुःख जलते देखे थे। वह गोद जिसके सामन भ्रापार सम्पदा भी फीकी है। कुवेर का वैभव जहां घूल है। स्वर्ग श्रीर श्रमृत का खहां कोई मोल नहीं। परियों के पालने से भी ज्यादा मां की गोद के हिनकोलों में सुख है। लिंगो ने ठीक कहा है, सुलकसाए का मन उलक्ष गया—मुक्षे मां की छाती से लगा दे, मेरा मुंह उसके स्तन में दे दे श्रीर पीछे से तू मेरा मांस निकालता जा, मुक्षे दर्द नहीं होगा। मेरा खून कम नहीं होगा।—सुलकसाए के सिर ने जोर से चक्कर खाया। उसे लगा कि उसे गया श्राने ही वाला है। वह वहीं बैठ रहा।—मां, मेरी प्यारी मां! उसका मन पपीहे की तरह तड़पने लगा। मां से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। काश, श्राज वह होती! "तब क्या हिरमे इस तरह चूप रहता!

सुलकसाए वहां से उठा ग्रीर नाले की भ्रोर बढ़ गया। उसके मन में एक भीषण तुफान उठ गया। विद्रोह का बवंडर खड़ा हो गया। उसे लगा कि इस गांव में उसका अपना अब कोई नहीं है। उसे भाग जाना चाहिए। सत्ताय के कडूवे शब्द उसके कान में रह-रहकर गुंज जाते थे। वह सोचता-सत्ताय ठीक कहती है। मुक्ते मर जाना चाहिए। आदमी वही है जो गर्व से जिए। जिसे कोई ग्रांख उठाकर भी न देख सके। वेइज्जत होकर रहने ग्रीर दीनता से किसी की म्रोर हमदर्दी पाने के लिए देखने से मरना भला है। "म्मीर यह सोचते ही उसके पैरों में जैसे गति आ गई। उसने शाकाश की ओर आंख उठाकर देखा। सरज ने उसे जलाकर नीला कर दिया था। "श्रोफ !"एक ग्राह उसके मंह से निकली श्रीर दौड़ने के लिए जैसे ही उसने वायां पैर उठाया कि सामने से श्राती महुश्रा ने उसे पुकारा, 'सु "ल "क "!' सुलकसाए के होश उड़ गए। वह अपने आप गड़ गया। उसने आंखें बन्द कर लीं। अपनी दोनों हथेलियों को उसने कान पर रख लिया। महुम्रा भी म्रब म्रलवा-जलवा बकेगी। उसे नीचा दिखाएगी। वह न जाने क्या-क्या कहेगी, कितने कांटे चुभाएगी! - उसका मन ढोल की तरह घड़कने लगा। जिसने उसे प्रेम किया, उसे ही उसने छला। यह पाप नहीं तो क्या है ? ... और जब श्रादमी को उसकी प्रेमिका ही धिक्कारने लगती है तो वह जिन्दा नहीं रहना चाहता। वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका उसे बहुत बड़ा समभे । इसीलिए बिहाव के बाद ग्रवसर भादमी की सहनशक्ति कम हो जाती है। बचपन में जिसने ग्रपनी मां की मार को भी मार नहीं माना, वह अपनी प्रेमिका की हलकी-सी कड़वी बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहता।

महुत्रा ने पास ग्राकर सुलकसाए के दोनों हाथ पकड़ लिए ग्रीर उन्हें कान के नीचे लाते हुए बोली, 'सुलक, तुभे क्या हो गया है ? गलती ग्रादमी से होती है न, फिर उसे इतना तूल…!'

'हंस ले महुग्रा, तू भी हंस ले। फिर हंसने को कब मिलेगा!' मुलकसाए ने खीभते हुए कहा।

'नहीं सुलक, मेरे साइगुती, मैं नहीं हंस रही। श्रौर तू सोचता है कि मैं हंसती हूं तो ले रो देती हूं।'—महुग्रा ने सुलक के हाथ छोड़ दिए श्रौर वह सचमुच रोने लगी। उसकी श्रांखों से मोतियों जैसे श्रांसू निकलने लगे। सुलक ने वे श्रांसू देखे तो पिघल गया। श्रौरत के श्रांसू जितनी जल्दी निकल श्राते हैं, उत्तना ही तेज श्रसर भी करते हैं। सुलकसाए ने श्रपनी पगड़ी के छोर से उस की श्रांखें पोंछीं श्रौर उसका हाथ पकड़कर नाले की श्रोर चल पड़ा। सुलक के श्रांसू पोंछते ही महुश्रा का चेहरा लाल पुंगार की तरह खिल उठा। सूरज की किरएों में वह एकाएक चमक उठा।

'सुलक !'

'हां, महुद्रा।'

'तू पागल हो गया है ?'

'हां, महुन्ना।'

'श्राज नेतानार से मांभी ग्राने वाला है।'

'हां, महन्ना।'

'तू क्या कहेगा, तूने सोचा है ?' महुग्रा ने लौटकर सुलकसाए की मोर देखा।

'नहीं महुआ, न सोचा है न सोचने की जरूरत समकता हूं।' 'क्यों ?'

'तब तक जिन्दा भी रहुंगा !'

महुत्रा ने तेजी से चिऊंटी ली और श्रांखें फाड़कर सुलकसाए के हर श्रंग को घूरने लगी। उसने अपनी श्रंगुलियों से उसकी श्रांखों की पलकों को देखा। उसे भय था कहीं सुलक ने जहर तो नहीं खा लिया। 'क्या देखती है महुग्रा ? जहर खाकर मैं नहीं मरने वाला; पर तब तक जिन्दा भी नहीं रहूंगा।'

नरवा की घाटी पर एक गड्ढा था। उसमें पड़े पत्थरों पर दोनों बैठ गए।
महुग्रा ने सुलक की पीठ पर हाथ फेरा, पर ग्राज उसकी प्यारी-प्यारी श्रीर नरम
हथेलियों का भी ग्रसर नहीं हुग्रा। कभी महुग्रा के छूते ही सुलक सिमिट जाता
था। वह छूती थी तो वह लाजवन्ती की तरह छोटा हो जाता श्रीर शुक्र की
तरह चमक उठता। उसके स्पर्श में वह ग्रपने को मिटा देता था। जैसे सागर में सीप
श्रीर सीप में मोती समा जाता है, सुलक भी महुग्रा के प्यार में पूरी तरह समा जाता
था। पर जब ग्रादमी को गहरी चोट लगती है, जब चिड़िया के ग्रंडे से निकले
ताज बच्चे की तरह उसके लिपलिप श्रीर नरम कलेजे में कोई गहरा कांटा चुभ
जाता है तो वह प्यार भूल जाता है। कांच की तरह टूटने वाले मन के दर्पण
में एक गहरी ग्रपारदर्शक परत छा जाती है। ग्रीर तब ग्रंघा प्यार बिलकुल
निर्जीव ग्रीर वेजान हो जाता है। ग्राज सुलकसाए की यही हालत थी। महुग्रा
की उपस्थित का भी जैसे उसे भान नहीं था। उसके मन ग्रीर मस्तिष्क में एक
भारी पर्दा लटक रहा था। उसका विवेक उससे छूट चुका था ग्रीर उसके स्थान
पर कोरी विश्वंबल भावना ने घर कर लिया था।

महुन्ना उसे समका रही थी, 'मरद होकर मरने की बात सोचता है ! मरद का मन तो पत्थर होता है रे, जो टकराए सो चकनाचूर हो जाए पर उसमें जरा-सी भी सिकन नहीं ब्राती। तू कैसा मरद है !'

सुलकसाए कुछ सोचता तो जवाब देता। वह तो अपने चारों थ्रोर देख रहा था। कभी इस थ्रोर अंगुली दिखाता तो कभी उस थ्रोर। कभी अपने थ्राप कहता—पीपल अच्छा रहेगा. बड़ थ्रच्छा रहेगा।

महुश्रा सचमुच घवरा रही थी। सुलकसाए पागल हो गया है, इसमें शक करने की गुंजाइश उसके पास नहीं थी। उसने सामने घाटी पर फालरिसह को ऊपर चढ़ते देखा तो श्रावाज लगा दी, 'बीर, श्रो बीर!'

भालरसिंह ने अपने पैर उस श्रोर मोड़ दिए। श्राकर देखा तो सुलकसाए को देखता ही रहा, 'क्या बात है रे, अब भी भुसरी सता रही है क्या ?'

'हि ग् ग् ऽऽऽ' महुम्रा बोली—'मजाक मत कर, हालत भ्रच्छी नहीं है।' 'सिरहा को बुलाऊं?' सुलकसाए उठकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने के लिए जैसे ही उसने कदम बढ़ाए कि फालर्रासह ने पकड़ लिया, 'कहां जा रहा है ?'

'वहां ' वहां मरने।'

'मरने !' भालरसिंह बोला, 'तव तो तू जा सकता है। वताकर मरने वाला मैंने तो याज तक नहीं देखा। श्रच्छा है, मर गया तो देखने को मिल जाएगा।'

सुलकसाए ने हाथ छुड़ा लिए और बिना कुछ कहे एक वाँर महुग्रा की ग्रोर देखा भीर नीचे नाले की ग्रोर उतरने लगा। महुग्रा ने देखा—उसकी ग्रांखों में एक ग्रजीब रंग तैर रहा है। वे उसे बड़ी दयनीय मालूम हुई। वोली, 'भालर, मजाक मत कर, देख''!'

'क्यों डरती है री, चुल्लू भर पानी में कोई डूवा है ! नरवा में घरा क्या है ?'

'नहीं क्तालर, इज्जतमन्द श्रादमी के लिए चुल्लू भर पानी बहुत है।' 'तो क्या तेरा सुलक ही इज्जत वाला है!' क्तालर ने गुस्सा दिखाया। महुग्रा ने हाथ जोड़े, 'चिरोरी करती हूं, मजाक न कर।'

भाजरसिंह नीचे उतर गया। उसने सुलकसाए की दोनों वांहें जोर से पकड़-कर भकभोर दीं, 'सुलक, तू हमारा सिरदार है ग्रीर खुद गलत रास्ते पर चलता है। मरद होकर मरने की बात सोचता है। ग्ररे, मरद वह है जो पहाड़ से टकरा-कर भी हंसता रहे। पहाड़ को रास्ता छोड़ना पड़े, पर मरद न हटे। मरने की बात ग्रीरत सोचती है। जो ग्रपने को बेबस समभे। तू तो हमें वीरता का पाठ पढ़ाता है रे, मरकर भूत बनेगा ग्रीर इन्हीं ऊवड़-खावड़ पहाड़-नालों की खाक छानता फिरेगा, जानता है न ! ""जरा-सी बात ग्रीर उसे ग्रमरबेल बनाता है।'

'यह जरा-सी बात है ?' सुलक श्रव कुछ सचेत था। उसकी आंखों का रंग वदल गयाथा।

'तेरी ब्रादत खराब है सुलक । मरद का विवेक वड़ा होता है श्रौर श्रौरत की भावना । ब्राज तू श्रौरत बन गया है। देख तेरी महुग्रा तुभे सीख दे रही है। शरम खा। बेमतलब की बातें सोचना बन्द कर श्रौर चल।'

'चल ऽऽऽ'—सुलकसाए ने सिर लटका लिया और श्रपने पैर मोड़ दिए। दोनों घाटी चढ़ चुके थे तो महुग्रा के चेहरे पर लाली ग्रागई थी। तीनों गांव की ग्रोर चले जा रहे थे। सुलक ने कहा, 'पर भालर, मैं गायता को माफी मांगते नहीं देख सकता। "श्रीर सत्ताय"।' वह फिर ग्रड़ गया, 'मैं घर नहीं जाऊंगा भालर, मेरा दिमाग फिर बिगड़ जाएगा।'

'तो चल मेरे घर चल,' क्यांलर्रासह बोला—'ग्रीर सोच तो भला, इसमें बड़ी बात क्या है! यह तो समाज का एक नियम है। उसे निवाहने सब करना पड़ता है। तू हबकामासाँ को नहीं जानता। बड़ा दिलेर ग्रादमी है। बड़ा सीधा ग्रीर सरल। बातचीत के बाद तो बही तुक्षे सीने से लगाएगा। वह ग्रादमी की परख जानता है। समाज के नियम हैं, इसलिए वह भी बंधा है। वरना """।'

'नहीं भाजरिसह, नहीं, न जाने क्यों मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं है!'
'तिर तैयार होनें न होने से क्या होता है सुलक! यह काम तो हमारा
गायता करेगा।'

'करेगा, पर मैं उसे अपनी आंखों से न तो देखना चाहता हूं और न कानों से सुनना चाहता हूं। मैं खुद नहीं जानता क्यों ? पर मैं इस गांव में नहीं रह सक्गा।

'तो कहां जाएगा ?' महुआ ने चिन्ता प्रकट की ।

'वह भी नहीं जानता।'

'चलो भजन करें भीमूलपेन का।'

महुन्ना दोनों की न्रोर देख रही थी। वह भी क्या कहे! जिसमें समक्ष हो या जो समक्षना चाहे उसे समक्षाया जाए; जो न्रपनी टेक पर टिका है उसका कोई क्या करे!

भालरसिंह दोनों को छोड़ यह कहकर चला गया। 'घंटे बाद मिलूंगा सुलक, देख भागना नहीं।'

भव तक पेरमा का घर श्रा चुका था। महुआ क्क गई, बोली, 'जरा-सा काम है यहां। मेरी कसम जो गांव से भागे। बुरा मुक्ते मानना था तेरी करनी पर, पर यहां तो उलटा हो रहा है। मेरी तरफ से चिन्ता न कर। महुआ तेरी है और तेरी ही रहेगी। जो तेरा विरोध करेगा, वह उसकी आंख नोच लेगी। जा आराम कर, दिमाग को थोड़ी देर खाली रख, अपने आप रास्ता मिल जाएगा।' महुआ ने पेरमा के घर की ओर अपने कदम मोड़ दिए, 'देख सुलक, फिर कहती हूं, मेरी कसम जो गांव से भागे।'

सुलकसाए ने अपनी छोटी और दयनीय आंखों से महुम्रा की ओर देखा। मन-जाने दो दूं दें उनकी कोरों से लुढ़क गईं भीर एक लम्बी सांस उसके मुंह से निकल पड़ी।

महुआ फरका के भीतर हो गई तो सुलकसाए ने फिर पीठ की श्रीर अपने कदम मोड़ दिए। श्राठ-दस डग चलकर उसने पूरव की श्रीर जाती पगडण्डी का सहारा ले लिया।

5

तभी दो श्रादिमियों ने गांव में प्रवेश किया। एक श्रालीशान कपड़े पहने श्रीर सिर में टोप लगाए था। दूसरा एक से रंग की दरेस में था। कमर में चमड़े की चपरास थी श्रीर सिर में खाकी, लाल रंग की तिरछी धनोखी टोपी। दोनों पैदल थे। दोनों गांव में चले श्राए पर कहीं कोई न मिला। सारा गांव खाली था।

'करतमी!'

'हुजूर!'

'यह क्या है ? पूरे का पूरा गांव खाली है ?'

'हां हजूर !'

'हां क्या ?' अफसर ने डांट बताई।

'यहां यही होता है हुजूर। सारी रियासत के बहुत-से गांव दिन में खाली पढ़े रहते हैं। यहां के मर्द श्रीर श्रीरतों जंगल चले जाते हैं।'

'जंगल क्यों ? वहां क्या करते हैं ?'

'पेट के लिए चारा तलाशते हैं, हुजूर। यहां खाने का ठिकाना कहां है! योड़ा-सा मक्का पैदा होता है। कुछ कुदई और कुटकी। पर इनसे चार-छ: माह से ज्यादा पेट नहीं चल सकता। इसलिए हम सब जंगल जाते हैं।'

'EH सव'?'

'हां हुजूर, नौकरी में स्नाने के पहले यही तो मेरा हाल था। नेतानार से एक दिन घर छोड़कर भागा था श्रीर वस्तर चला गया था। कुछ दिन भटकने के बाद यह जगह मिल गई। भगवान भला करे राजा रुद्रप्रतापदेव का। ग्राप तो नये ग्राए हैं सिरकार, यहां के वारे में नहीं जानते। यहां के श्रादमी जंगली हैं साहब, एकदम जंगली ""।

'हूं,' ग्रफसर बोला, 'इसी गांव में ए० डी० साहब की चुड़ैल ने पटका था?'

'हां हुजूर,' चपरासी ने सामने अंगुली दिखाते हुए कहा, 'वह रहा राजा-महल, यही महल था जहां हुजूर को चुड़ैल ने पटका था।'

ग्रफसर ने महल देखा ग्रीर उसके चेहरे पर भय के चिह्न दिखे। उसके शरीर में एक हलकी सुरस्री हुई। महल देखकर वह डर गया था।

'फिर ?' श्रफसर ने प्रश्नवाचक मुद्रा में करतमी की ग्रोर देखा।

वह बोला, 'यह है साहब थानागुड़ी । यहीं ठहर जाएं । शाम तक लोग श्रा जाएंगे ।'

दोनों पीठ की स्रोर मुड़ गए । थानागुड़ी पहुंचकर करतमी ने कट्टुल बिछा दी। स्रफसर उसपर बैठ गया स्रौर लेटते हुए बोला, 'श्रजीब बात है, सारा गांव खाली है। सिर्फ छोटे-छोटे बच्चे घरों में बैठे हैं। इतने-से बच्चे स्रौर घर में स्रकेले रह जाते हैं? न घर के दरवाजे बन्द स्रौर न ताला लगे, स्राक्चर्य है!'

'श्रारचर्य की बात नहीं सरकार, बस्तर के ज्यादा गांव इसी तरह के मिलेंगे। हमारे घरों में है ही क्या, जो ताला लगाएं श्रीर श्रसल बात तो यह है कि ताला लगाना न हमें श्राता है श्रीर न कभी किसीने सिखाया। चोरी-चपारी तो यहां कोई करता नहीं। पांच-छः बरस तक तो लड़के-लड़ कियां घर में रह लेते हैं, उसके बाद वे भी जंगल चल देते हैं।'

ग्रफसर ने वड़ा विस्मय प्रकट किया। उसने श्रपना कोट उतार दिया श्रीर दीवाल में टांग दिया। वह कट्टुल देखने लगा। बड़ी विचित्र ढंग से विनी गई थी वह। छिवला की छालों से उसे कसा गया था परन्तु वह बड़ी नरम श्रीर श्राराम-देह थी। उसने वह भोंपड़ा देखा।

'यह क्या है रे ?'

'हुजूर'—करतमी ने विनीत स्वर में कहा, 'यह घोटुल है हुजूर। हर गांव में यह होता है। जहां हम ठहरे हैं यह है थानागुड़ी यानी 'रस्ट होस'। परदेशी मिहमानों को यहां ठहराया जाता है।

ग्रफसर ने घूम-फिरकर थानागुड़ी देखी। उसके मलगों को देखा। छत

देखी। दीवालें देखीं। दीवालों पर बने चित्र देखे। वड़े अजीब थे वे। उसी तरह के चित्र उसने घोटुल की दीवाल में देखे। घोटुल के बीच छत को छूता एक मोटा मलगा था। उसमें भी बहुत-से चित्र बने थे। कहीं घोड़े पर सवार ग्रादमी, कहीं हाथी पर सवार। कहीं कोई सेना जैसा हुइय। कहीं ढेर से मरद-श्रौरत। उसने बारीकी से सब देखा।

'यह सब क्या है रे ?'
'चित्तर हैं हुजूर।'
'वह तो देख रहा हूं।' अफसर ने डांटकर कहा तो करतमी दहक गया।
'हां ऽऽऽ, हु'''जू'''हां ऽऽऽऽ।'
'हां ऽऽऽवया? यह सब क्या है?'
'यह तो मैं खुद नहीं जानता सरकार।'
'गोंड़ है न ?'
'हां हुजूर।'
'तु'''।'

'हां सरकार, मैं भी घोटुल में रहा हूं। श्रपने गांव के घोटुल में मैंने भी चित्र बनाए हैं, श्रपने हाथ से "'श्रीर भूसरी "भू" स" री।'—वह रक गया।

'भु''स'''री, यह कौन ?'— अफसर ने उसकी स्रोर देखा तो वह शरमा गया। स्रंगूठे से जमीन कुरेदता वोला, 'भुसरी हुजूर, नेतानार की खूबसूरत मोटियारी। मुफसे'' मुफसे बहुत प्यार करती थी साहब'— उसने एक लम्बी सांस ली स्रौर स्रफसर की श्रोर देखा। देखकर शरमा गया। शरम के मारे वह बाहर चला गया।

'करतमी !' श्रफसर ने पुकारा ।
'हां सरकार ।' श्रावाज देकर तेजी से वह भीतर था गया ।
'क'''र'''त'''मी !'
'हुजूर ।'
'मैंने कुछ पूछा था तुक्तसे ?'
'हां, सरकार ।'
'हां, हां, यह सब क्या है ?'
'सरकार श्रपने घोटुल में मैंने और भुसरी ने मिलकर बहुत-से चित्तर बनाए

षे पर हम नहीं जानते क्या बना रहे हैं। हमारे बाप-दादों ने ऐसे वित्तर बनाए हैं। हम भी उनकी नकल करते हैं। घोटुल में होड़ लगती है—कौन सबसे भ्रष्छा चित्तर बनाता है। इसी होड़ाहोड़ी में हम भ्राड़ी-तिरछी लकीरें खींचते रहते हैं हुजूर, बस।'

श्रफसर ने सारा घोटुल घूम-घूमकर देखा। उसकी एक-एक वात जानी। करतमी की हर वात में उसने रस लिया और हर बात की गहराई तक गया। करतमी जितना जानता था, अपने श्रफसर को उसने सब बताया।

भ्रफसर ने भ्रपना 'टिफिन' बुलाया भ्रीर खाना खाकर लेट रहा। 'करतमी!'

'हजूर।'

'शाम को सबको बुलाना है, समके?'

'जी हजूर।'

'क्या कहेगा ?'

'यही सरकार, कि आप आए हैं।'

'बेवकूफ !' अफसर वोला, 'कहना, श्रंतागढ से तहसीलदार साहब आए हैं। सबको बुलाया है। शाम तक नारायनपुर से कोटवार भी आ जाएगा।'

'जी हुजूर' बड़ी ललक से वह बोला, जैसे सब समक्त गया है श्रोर चला गया।

गांव की गिलियों में घूमता वह गायता के घर पहुंच गया। गायता के घर के बाहर चार बच्चे खड़े थे। ध्रन्दर उसने देखा उनकी ध्रावा भी थी। वह भीतर चला गया। सत्ताथ ने दो-तीन बार उसे देखा। एक ध्रजनबी को बेधड़क भीतर ध्राते देखकर वह पीछे हटी पर जब करतमी ने उसीकी भाषा में अपना परिचय दिया और बताया कि वह भी गोंड़ है, नेतानार रहता है, तो सत्ताय का डर चला गया। देहली पर करतमी बैठ गया और सत्ताय से बातें करने लगा। बातों ही बातों में नेतानार का जिकर चला और सुलकसाए की बात निकल ध्राई। वह सुलक को खूब जानता है। कई गांवों में दोनों साथ नाचे हैं। सारा किस्सा सुनकर उसे दु:ख हुआ, बोला, 'सुलकसाए साधारण भ्रादमी नहीं है आवा, वह बड़ा समफदार है।'

'उसकी समभदारी श्रव सारा गांव देखेगा न करतमी।'

'ऐसा मत कह भ्रावा। तू भुसरी को नहीं जानती। मैं तो उसी गांव में जनमा हूं। बचपन से उसे जानता हूं। घोटुल में साथ रही है भ्रौर जब मेरा तापे मर गया तो मैं उसीके यहां भगेला बनकर रहता रहा। '' बड़ी चालाक लड़की है। मुभसे पिरेम करती थी भ्रौर जब तापे ने उसके लिए लमसेना रखा तो चीं तक न कर सकी ''।'

'चल हट यहां से,' सत्ताय बोली, 'पिरेम का मारा है, निगोड़ा। श्रलवा-जलवा बकता है!'

करतमी चुप रहा। सत्ताय भीतर गई श्रीर एक दोने में थोड़ी लांदा के श्राई, 'ले पीले।' लांदा उसने करतमी के सामने रख दी।

करतमी उठाकर गटगटा गया । पेट पर उसने हाथ फेरा धौर उठकर खड़ा हो गया ।

हिरमे से कह देना मुलवे<sup>र</sup> गांव भर की बुलाया है, तेसीदार ने । फ्रौर हां, सुलकसाए, वह कहां गया ?'

'फिर रहा होगा बंमटा। सबेरे से उठकर गया है तो सूरत नहीं दिखाई। महुआ के साथ बैठा होगा नरवा के तीर या कहीं जरिया की छाया में सत्यानासी।'

करतमी ने श्रागे कुछ न पूछा। वह समक्ष गया कि सत्ताय श्रीर सुलकसाए की नहीं पटती। बात करने से क्या मतलब! वहां से निकला तो सिरहा के यहां गया, फिर पेरमा के यहां। फिर हनगुण्डा के यहां। कोई नहीं था। सब बाहर गए थे। चुपचाप वह लौट श्राया। तब श्रफसर कट्टूल में लेटा था।

'करतमी !'---उसने बुलाया और बोला, 'जगह मजेदार दिखती है। भाज नाच-गाना''' ।'

'होगा हुजूर, बिना कहे होगा। घोटुल में रोज यही होता है। ग्राप देखते-देखते थक जाएंगे पर वे नाचते-नाचते नहीं थकेंगे।'

'श्रच्छा !' श्रफसर ने श्रारचर्य से कहा, 'ये लोग कहीं नौकरी नहीं करते ?' 'कहां मिलती है, साहब !'

'श्रीर मजूरी ?'

१. शाम

'वह भी कहां घरी है! नरायनपुर में कभी-कभी यहां के लोगों को कुछ काम मिल जाता है। अभी रियासत की गवनेट (गवर्नमेंट) ने एक कोंजीहोस नरायनपुर में बनवाया था तो दो-चार महीना काम मिला, दस-बीस लोगों को। पर जितने काम पर गए उनकी मुसीवत रही। उस गांव के दूसरे लोगों ने उनका 'वेकाट' कियां।'

'सो क्यों ?' ग्रफसर ने पूछा।

'पलीक ने विरोध किया कोंजीहोस का । इसके पहले यहां होस नहीं थे । जब से ग्रडमिन साहव (एडमिनिस्ट्रेटर) ग्राए हैं, पलीक चितित हो गई है।'

'इसमें चिन्ता की क्या बात है! लोगों के जानवर आवारा फिरें और फसल का नुकसान करें, इसमें क्या फायदा है ?'

'पर पलीक कहती है हुजूर, कि सारी घरती उनकी हैं। ये जंगल उनके हैं। ये खेत उनके हैं। ये गांव उनके हैं। जानवर क्या करते हैं ग्रीर क्या नहीं करते, इसकी चिन्ता गांव वालों को होनी चाहिए। गांव के गायता को होनी चाहिए। गांक के गायता को होनी चाहिए। परगना-मांभी को होनी चाहिए। रियासत को इससे क्या करना है?'

'क्यों नहीं करना !' डांटकर अफसर बोला, 'राजा काहे को होता है ? जनता में अमन-चैन के लिए त ?'

'हां हुजूर, पर यहां पलीक कहती है कि यहां अनचैन कहां नहीं है! रिया-सत को टिक्कस चिहए न। जो दे सकते हैं, उनसे ले ले " और सरकार, आप नहीं जानते, यहां के ये सब गरीब साल में एक बार राजा साहब को नजराता भेंट करते हैं।'

'भ्रच्छा !' अफसर उठ गया था।

'हां साहव, दसेरा के दिन सब जगदलपुर जाते है और फिर वहां एक बड़ा भारी जलूस''' क्या मजमा जमता है सरकार, ग्राप देखना तो कभी, देखा न होगा।'

'वह ठीक है करतमी, पर कांजीहाउस बनाने में जनता को क्या तकलीफ होगी, मैं नहीं समक सका। जो भ्रादमी जुर्म करता है उसे दण्ड मिलता। जो जानवर जुर्म करे उसे भी दण्ड मिलना चाहिए भ्रौर उसके मालिक को भी।'

'हां, हजूर,''न'''हीं''...''

'तू क्या सोचता है ?' 'हां, हां ग्रां श्रां ग्रां, न\*\*\*\*\*\* हीं ई ई ई, सरकार !' 'हां, नहीं: क्या ?'

'हां, भ्रां आं, सरकार मिलना चाहिए, उसने मुश्किल से अपने गले के नीचे थूक उतारा।

पोरद नीचे ढलने लगा था थ्रौर द्याग जैसी तेज अर्री धीरे-धीरे पीली पड़कर ठंडी होती जा रही थी। गांव में लोगों का ग्राना शुरू हो गया था। करतमी श्रफसर से छुट्टी लेकर गांव को खबर करने चला गया।

करतमी ने हर लोंन में जाकर मुलवी, थाना गुड़ी में जमा होने की बात कह दी। छोट-सा गांव, समय कितना लगता है! बात की बात में काम हो गया श्रीर लौटते जब गायता के घर गया तो उसने देखा उसके यहां बाहर बहुत-से लोग बैठे हैं। उनमें हबका भी था श्रीर हेलमा भी।

हबका ने करतमी को देखा तो उठकर खड़ा हो गया—'धारे सरदार, तू तो ग्रब सरकार बन गया है।'

करतमी फाटक खोलकर भ्रन्दर चला गया। हवका ने उसे श्रपनी छाती से लगा लिया, 'भागवान है!'

'कहां दादा,' करतमी बोला—'मैं तो सारी पलीक का सेवक हूं।'

हबका ने गायता और सिरहा से उसका परिचय कराया और फिर उसकी बड़ाई करने लगा, 'धरे हिरमे, कल का छोकरा, सामने नंगा देखा है। और भ्राज देखो, हमारा सरकार बन गया। बड़े भाग लेकर ग्राया है!'

अपनी तारीफ किसे खराब लगी है! करतमी के चेहरे में खिले फूलों जैसी ताजगी नजर श्राने लगी थी। सब लोगों ने बड़े गौर से उसे देखा। उन सबके लिए वह बहुत बड़ा श्रादमी था। यह पद पाकर श्राज करतमी को गरब भी हो रहा था। हिरमे ने बदुए से धुइंगा निकालकर कान में खुसी चुंगी में भरी और इबका की श्रोर बढ़ा दी। हबका ने चकमक निकाली।

'खच्च खिच्च अ अ अ।' आग की चिनगारी कपास में लग गई। उसे घुइंगा पर रखकर चुंगी उसने मुंह में लगाई और कश खींचा। घुइंगा ने आग पकड़ ली थी। करतमी की ओर उसने चुंगी बढ़ा दी। करतमी ने फिफकते वह संभाली। एक फूंक लेने के बाद उसने उसे सौर धागे बढ़ा दिया। बोला, 'दादाल, चरट में जो मजा है सो चुंगी में नहीं।'

'चरट क्या ?' 'हिरमे ने पूछा ।

करतमी ने भट पैंट के खीसे से एक चुरुट निकाली और हिरमे की भ्रोर बढ़ा दी, 'यह है चरट। जरा पीकर तो देख। एक फूंक में वो मजा आता है, वो मजा आता है कि """।

हिरमें ने उसे लौटा-पौटाकर देखा। दूसरे लोग भी देखने लगे। हबका बोला, 'इसे पीते कैसे हैं, सरकार?'

'वस ऐसे ही जैसे चुंगी को ।' उसने खीसे से माचिस निकाली थौर 'सट्ड सट्ट्ट्' तीली खींचकर चुरुट में आग लगा दी । मुंह से चिलम की तरह खोर से उसने कवा खींचा और सब लोगों की तरफ जान से देखकर आसमान की थोर धुआं छोड़ दिया । हिरमे ने चुरुट उसके हाथ से ले ली । चुंगी की तरह बह भी एक के बाद एक सब लोगों के पास धूमने लगी । जितने लोगों ने उसे पिया, सबने सराहना की और उससे भी ज्यादा सराहना करतमी को मिली । इसी बीच आगे बात चली । हवका पहले आने बाला था पर वह देर से गढ़ बंगाल पहुंचा था । बोला, 'करतमी कहां तू, कहां हम ! सुना है तू तो बनियां के घोड़े में उड़ता आया है !'

'हां दादा SS'—करतमी ने सकुचाते कहा, 'मैंने जाकर जैसे ही उसकी देहली में पैर पटका कि उसने श्रपने दोनों घोड़े सामने लाकर खड़े कर दिए।'

'सुना है, हवा में उड़ते हैं उसके घोड़े !'

'हां ''मां ''मां'—हिचकते करतमी बोला, 'हवा में क्या उड़ते हैं दादा, वे तो पानी पर भी दौड़ते हैं।'

'सुना है कोई ऐरा-गैरा घोके से पीठ पर हाथ घर दे तो मुसीबत भ्रा जाए।'

'हाथ क्या घरदे दादा, कोई पास भर तो चला जाए ! पर अपनी बात और है ! रियासत के एक से एक घोड़े को आड़े हाथ लिया है । मैंने जैसे हा घोड़ों की लगाम थामी कि वे नीचे गर्दन मुकाकर खड़े हो गए । मजाल है कि इंच भर सरक जाएं!'

इन लोगों के पीछे कहीं ग्रंभोली बैठा था। ग्रब तक न जाने क्यों धीरज

धरें सब सुन रहा था। अब उठकर खड़ा हो गया। बोला, 'सूठ बोलता है यह, नरवा की घाटी चढ़ते मैंने देखा है इसे। एकदम पैदल था यह। ""ग्रौर क्यों रे, तेरे साथ कौन था वह 'टेट वेट' लगाए ?'

करतमी के नीचे से जमीन सरक गई पर उसने अपने की संभाल लिया। श्रंभोली की ओर उसने गुस्से से देखा तो हिरमे ने बात रख ली—'बुरा न मान करतमी। यह पागल है, अंट-संट वकता रहता है।'

'हूं, पागल हूं क्यों न ?'—-ग्रंभोली बोला, 'बोड़े पानी में दौड़ते हैं ! क्या बात है !'—-बड़े लटके से उसने कहा, 'अरे दादा, मैंने इसे भ्रच्छी तरह देखा है, पैदल श्रा रहा था, पैदल ।'

करतमी की बात पकड़ी गई थी। उसका चेहरा फक्क हो गया था। कई लोगों ने यह भांप लिया पर चुप रहे। अपनी बात छिपाने के लिए करतमी ने कहा, 'नहीं दादा, नाले तक घोड़े को हम लाए, फिर हमारे अफिसर ने उन्हें लौटा दिया। नरवा तक तो आ गए थे। थानागुड़ी थी ही कितगी दूर!'

'तो कौन कहता है तू भूठ बोलता है, करतमी। तू है धादमी बड़ा, घोड़े पर क्या हवा में भी उड़ सकता है। यह तो ठहरा पागल।' हवका एक छड़ी उठाकर अभोली की श्रोर बढ़ा—'चल, भाग यहां से।'

श्रंभोली ने जोर से हंस दिया—'घोड़े पानी पर दौड़ते हैं ! घोड़े पानी पर दौड़ते हैं !'—चिल्लाता वह भाग गया। करतमी उसे देखता रहा। उस समय तक देखता रहा जब तक वह दूर न भाग गया। उसके जाने पर करतमी को चैन श्राया।

थोड़ी देर सब चुप बैठे रहे। फिर करतमी भी उठकर खड़ा हो गया— 'ग्रच्छा दादा, चलता हूं। ग्राज मुलवे ग्रफिसर ने सबको थानागुड़ी में बुलाया है, यही कहने ग्राया था।'

'श्रिफसर कौन ?' हिरमे ने पूछा। 'वही तैसीदार, अन्तागढ़ से श्राया है।'

'काहे को ?'—सबने एक साथ कहा, 'क्या नरका (रात) यहीं ठहरेगा ?' 'हां, यहीं ठहरेगा। कुछ काम से आया है। कहता है, यहां के दो आदिमयों को कोई बड़ी चीज देना है।' 'बड़ी चीज !' सब श्रापस में खुसफ्साने लगे।

'हां रे''' श्रीर देखो,' करतमी बोला—'श्राज घोटुल में श्रच्छा-सा एनदाना हो जाए।'

'हां, क्यों नहीं !' सिरहा ने कहा, 'सुलकसाए कहां है ? आज कहो उससे, अपने कमाल दिखाए।'

'सुलकसाए !' सत्ताय परछी से बोली—'दिन भर से गायव है नकटा। नरकोम (सबेरे) गया है तो श्रव तक पता नहीं। कोई डांट-डपट हो तो माने।' 'श्रा जाएगा, यहीं कहीं गया होगा !' हिरमे ने यों ही कह दिया।

सब लोग उठकर करतमी को भेजने फरके तक ब्राए— 'जुहार दाऊ !' सबने जुहार की । करतमी ने एक नये फैशन से जुहार का जवाब दिया श्रीर सीना निकालते चला गया ।

तहसीलदार के आने और गांव के दो आदिमियों को कुछ देने की बात पर यहां चर्चा गुरू हो गई। सब अपने-अपने ढंग से अन्दाज लगाने लगे।

हिरमे ने चिन्ता व्यक्त की । बोला, 'कुछ भी हो भाई, रियासत के किसी भी ग्रादमी का ग्राना खतरनाक है। एक गोरा ग्राया था तो गांव भर में मुसी-बत डाल गया, ग्रव''''।

'भ्रव क्या करोगे गायता, जो होना है होगा। पर रात को एनदाना'''!' सिरहा बोला।

'हां भाई, करना तो पड़ेगा ही। सुलकसाए कहा गया? उसे खोजो, सव हो जाएगा।'

हिरमे ने यहां-वहां देखते कहा, 'श्रीर श्राज हमारे गांव मिहमान भी तो श्राए हैं।'

'मुलकसाए, भ्रो सुलक !' फरका से महुन्ना ने भ्रावाज लगाई।

'श्राजा वेटी, आजा।' हिरमे बोला, 'बड़े समय पर आई भ्राज। थाना-गुड़ो में तैलसीदार ठहरा है। नरकी बढ़िया एनदाना हो जाए, सब जमा तो ले। सुलकसाए का तो ग्रभी तक पता नहीं ""।'

'सि हे हें हैं ऽऽऽ'—महुम्रा ने जोर की सांस खींची 'सुलक' सु' ल क, सुलकसाए नहीं भ्रा'' या, भ्रभी तक !'

'नहीं महुम्रा, तिरतिरवेरा का गया है।'

महुम्रा घवड़ा गई। उसका चेहरा उतर गया और म्रांखें चढ़ गई। 'तुक्ते मालूम है नियार कहां गया ?' हिरमे ने पूछा।

'मुके ! मा लू म ! नहीं न हीं, नहीं दावाल, नहीं मालूम।' महुम्रा मुक्किल से थूक लील पा रही थी, 'मुक्के नहीं मालूम।' और वह एकदम लौट पड़ी। हिरमें बुलाता रहा। उसने लौटकर नहीं देखा। तेज़ी से पैर बढ़ाते वह फालरिंसह के यहां पहुंच गई। फालरिंसह बाहर खड़ा जिल्यारों से वातें कर रहा था।

'भालर !' महुग्रा ने भरभराए गले से कहा।
'महुग्रा, तू! "क्या बात है ?'
'क्या बताऊं भालर, वह तो कहीं नहीं है!'
'वह कौन, सुलकसाए?'
महुग्रा ने हामी भरते हुए गर्दन हिला दी।

'क्या भ्रादमी है वह, फिर कहीं बैठा होगा अकेला, और हवा से बातें कर रहा होगा।'

जिलया ने हंस दिया, 'हां महुग्रा, नेतानार क्या गया, मुसीबत ले श्राया है। देखा नहीं तूने, श्राज वहां का माभी श्राया है, गायता के घर !'

महुमा ने इस बात का जवाव नहीं दिया। वह बेहद घबड़ाई थी। बोली, 'भालरसिंह, कहीं वह…!'

'नहीं महुआ, वह मर नहीं सकता।'

'ऐसा मत कह,' महुम्रा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, 'मरने की बात ही क्यों सोची जाए!'

'हां महुग्रा, कोई ग्रादमी बताकर ग्राज तक नहीं मरा। कहीं प्रकेला जाकर बैठ गया होगा। चिन्ता न कर। नरकी ग्रपने श्राप घोटुल में ग्रा जाएगा।'

'आएगा क्यों नहीं,' जिलया ने अपनी आंखों की पुतिलयां मटकाते कहा, 'महुआ के बिना रह सकता है !···काहे को सिर खपाती है। आज तो घोटुल में एनदाना है। बहुत बड़ा। बस तेरी तान छूटने की देर हैं 'रेला ऽऽरे रेला ऽऽऽ' और वह हवा की लहरों से लिपटा चला न आए तो कहना।'

महुमा न शरमा सकी भीर न रो सकी । चुपचाप वहां से चली भाई भीर

सुलकसाए के बारे में सोचने लगी। कभी उसने ऐसा नहीं किया था। ग्राज तो नरकोम से उसका सिर भारी था। सोचने की ताकत वह खो चुकी थी। 'कहीं ईं ईं…' सोचते-सोचते उसके पैर श्रड़ गए। खड़े होकर उसने श्रनजाने ही पीछे देखा। वहां भमको थी। वह उसीकी श्रोर श्रा रही थी। उसे देखकर महुश्रा ने श्रागे कदम बढ़ा दिए। भमको ने श्रावाज दी पर वह न तो कुछ बोली श्रोर न उसने लौटकर देखा।

निटो लिटो बांग परेला,
कावर कावर कोन टोरेला
कावर कावर जोनमा टोरेला
छई छई वोरी कोन बेचेला
छई छई वोरी मनई वेचेला
नकटी पैसा कोन भीकेला

थानागुड़ी के सामने मैदान में गांत्र के छोटे-छोटे लड़के और लड़िकयां खेल रहे थे। सब मिलकर यह पाटा गाते और उसे बार-बार दुहराते। फिर सब भाग जाते। एक-दो लड़के उनके पीछे दौड़ते, 'लिटो लिटो बांग परेला।'

सब भाग जाते। कभी कुछ लड़के-लड़िकयां खड़े होकर कहते, 'काबर काबर जोलमा टोरेला।' दूसरे लड़के जोलमा की ख़ोर दौड़ने लगते।

फरके में खड़ा अफसर यह खेल बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। छोटे-छोटे नंगे और घूल में सने बच्चे कितनी लगन से खेल रहे थे! उनमें से किसीने जोर से चिल्लाया, 'जोलमा!' सारे लड़कों ने जोलमा को पकड़ लिया। वह चोर ठहराई गई थी। उसे एक मुखिया लड़के के सामने लाया गया। वह लड़का अकड़कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसे घेरकर तीन-चार और लड़के बैठ गए। उसने पूछा, 'तेरा नाम?'

१० भटे तैयार हैं। उन्हें, मुक्ते-भुक्ते कीन तीड़ रहा है ? भुक्ते-भुक्ते जोलमा तोड़ रही है। उन्हें नाजार ले जाकर कीन नेचेगा ? नाजार में मनई ले जाकर नेचेगा। यह खोटा पैसा किसने लिया ? नलाय ने यह खोटा पैसा लिया है।

वह बोली, 'जोलमा !' 'तूने भटे चुराए हैं ?'

'नहीं !' उसने कहा, 'चुराए नहीं तोड़े हैं । वाड़ी में लगे थे तो तोड़ लिए, इसमें क्या चोरी है !'

'नहीं, यह चोरी है,' वह लड़का बोला। वह शायद पंचतोर का काम कर रहा था। उसने अपने पंचों से बात की। किसीने सिर मटकाकर हामी भरी तो किसीने नाहीं कर दी। थोड़ी देर वे आपस में कुछ धीरे-धीरे वातें करते रहे। अफसर यह सब बड़े गौर से देखता रहा।

पंचतोर लड़के ने जब अपने पंचों से सलाह-मशिवरा कर लिया तो खड़े होकर बोला, 'जोलमा चोर है।'

'नहीं हुजूर, चोर नहीं हूं। लिंगों की बनाई धरती पर उगे भटे तोड़ना क्या चोरी है!'

'चुप रहो'—पंचतोर बोला। जोलमा चुप हो गई और सहमकर खड़ी रही। अप्रसर यह सारा अभिनय देख रहा था। जोलमा बड़ी खूबी से चोर का अभिनय कर रहीं थी।

पंचतीर ने आदेश के स्वर में कहा, 'नित मंद।'

लड़की ने तुरन्त आदेश का पालन किया और एक पैर से खड़ी हो गई।

'हमने तुम्हारा मामला सुना लड़की। यह तो ठीक है कि भटे लिगो की जमीन पर लगे थे, पर जिसने उन्हें लगाए थे उस झादमी से तो पूछ लेना था। बिना पूछे कोई चीज तोड़ना चोरी है, इसलिए तुम्हें दोरीलो की सजा दी जाती है।'

ैलड़की उसी तरह खड़ी रही। पंचतोर ने दूसरे खड़े लड़कों को इशारा किया। वे शायद पुलिस वालों का पार्ट अदा कर रहे थे। वे आगे बढ़े। उन्होंने जोलमा के दोनों पैरों के बीच डंडा फंसा दिया। जोलमा कमर के बल फुक गई और उसने तत्काल गाना शुरू कर दिया—'रे रेला रे रेला रेलो रेलो रे रेलो।'

श्रमसर उसका गाना कान लगाए सुनता रहा । बड़े राग के साथ उसी तरह

पैरों में छंडा फंता दिया जाता है और लड़की जमीन की ओर उस समय तक अकी रहती है जब तक दो गाने न हो जाएं। यहाँ 'दोरीलों) की सजा है।

भुके लड़की ने एक साथ दो पाटा गाकर 'दोरीलो' की सजा पूरी की। पंचतोर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और दूसरे लड़के ताली पीट-पीटकर हंसने लगे। हंसते-हंसते सारे लड़के दौड़कर अपने-अपने घरों की ओर चले गए। अफसर अव भी वहीं खड़ा था।

घोटुल का फरका खुला 'चर चूंऽऽ, चूंचरररऽ।' ग्रफसर का ध्यान हृटा। एक पेड़गी थी वह। भरी-पूरी ग्रीर जवान। रंग-बिरंगी गुरियों से गला सजाए। उसने भाह लेकर सारा घोटुल भाड़ डाला। इसके बाद ही धीरे-थीरे गांव के श्रीर भी लड़के-लड़कियों का श्राना शुरू हो गया।

क्रतमी ने श्राकर श्रफसर से जुहार की। संभा हो गई थी श्रीर घोटुल में श्राग जला दी गई थी। श्रफसर भीतर थानागुड़ी में चला गया। करतमी ने घोटुल के चेलिक श्रीर मोटियारियों के विषय में सब कुछ श्रफसर से बताया। सुनकर उसे प्रसन्नता हुई। वोला, 'कितने सुखी लोग हैं ये! दिन भर रोटी की खोज में भटकते रहते हैं श्रीर रात को सब कुछ भूल जाते हैं।'

'हां सरकार।'

घोटुल की चहल-पहल अब अफसर को सुनाई देने लगी थी। घीरे-घीरे गांव के और लोग भी वहां आकर जमा होने लगे। गायता ने आकर सबसे पहले अफसर से जुहार की। अफसर ने उसे गौर से देखा। हट्टा-कट्टा अघेड़ उमर का आदमी था। वह शकल से बड़ा सीधा दिखता था। उसकी भोली स्रत में एक अद्भुत आकर्षण था। अफसर ने उसे बैठने का हुक्म दिया। वह वहीं बैठ गया। यहां-वहां की बातचीत हुईं। अफसर ने कहा, 'तुम्हींने ए० डी० साहब की जान बचाई थी?'

'एः उः कीन हुजूर ?'

करतमी ने समभाया तो वह बोला, 'नहीं सरकार, हम क्या जान बचाएंगे किसीकी ! बड़े देव सबकी रच्छा करते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। ""हुजूर की जान वच गई। बड़ी बात हुई सिरकार, वरना यह चुड़ैल"!'

हबका भी आ गया था। बाहर से उसने शावाज लगाई। यहां घोटुल में एनदाना की तैयारी पूरी हो चुकी थी। लांदा का मटका खोल दिया गया था श्रीर सारे चेलिक, मोटियारी श्रीर गांव के दूसरे लोग दौनों में लांदा ले-लेकर मनमाना पी रहे थे। गायता उठकर बाहर श्रा गया। उनके साथ श्रफसर भी था। ग्रफसर को घोटुल में एक कट्टुल पर बैठा दिया गया।

यहां-वहां देखने पर भी किसीको सुलकसाए नहीं दिखा। उसकी गैरहाजिरी में महुग्रा काम चला रही थी। उसके बारे में चेलिक ग्रौर मोटियारियों ने ग्रापस में चर्चा की पर कोई गम्भीरता से बातें नहीं कर सका। इतनी फुरसत किसे थी! एनदाना के लिए सबके पैर थिरक रहे थे ग्रौर सबके गले खुलने के लिए ग्रधीर थे। सबके चेहरे फूले थे। हेलमी भी इनमें ग्राकर मिल गया था। पर महुग्रा उदास थी। मजबूरी थी, काम करना था, इसलिए वह काम कर रही थी। उसमें किसी तरह का उत्साह नजर नहीं ग्राया। जिल्यारों ने मजाक किया, 'वड़ा ग्रद्याचारी है! ग्रपने पिरेम को भी नहीं पहचानता। क्यों महग्रा?'

महुग्रा ने मुंह पलटा लिया।

उतुर फुतुर फुरिस फुरिस फुरिस ।

महुग्रा ने कान लगाकर सुना। उसे फिर सुनाई दिया—उतुर फुतुरऽऽः ''। 'जलिया!' वह बोली। जलियाने उसके पास ग्राकर उसके गालों में चिहूंटी ली, 'बोल।'

'वह सुन'—महुझा ने दूर सामने देखकर कहा, 'फड़की गा रही है उतुर फुतुर'''।'

'फड़की श्रौर इसे समय !' जिलया ने जोर से हंस दिया, 'मुफे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा।'

'वह सुन, सुन तो; उतुर फुतुर'''।'

जिल्या इतने जोर से हंसी कि सारे घोटुल में उसकी आवाज गूंज गई। परमा ने डांट दिया, 'क्या है ? जल्दी तैयार हो। नाचना है!'

सब चुप हो गए। जलिया भी दबे पैर महुन्ना से दूर खिसक गई।

मैदान में ढोलिकए उतर पड़े। टिमकी, मांदर, हकुमराई, ड्रम, निसान श्रीर वांसुरी वाले भी जमा हो गए। श्रंभोली ने तो उचट-उचटकर केंकरेंग वजाना शुरू कर दिया। भूरी भी कहीं से श्रा गई थी। वह वादकों से थोड़ी दूर खड़ी होकर चिटकुल वजाने लगी।

इस प्रकार का बाजा। यह बांस की लकड़ी का होता है और बांस को तराशकर बनाया जाता है।

२. यह भी वांस का बनता है और मुंह से बजाया जाता है।

घोटुल के चेलिक ग्रीर मीटियारी एक-एक कर मैदान में श्रा गए। गांव के दूसरे लोग भी एनदाना के लिए तैयार थे। उनमें गांव के जवान थे ग्रीर बूढ़े भी। स्वयं गायता हिरमे बीच में खड़ा था। हबका ग्रीर हेलमा भी क्यों रुकते? मतलव यह कि सारे का सारा गांव मैदान में था। ग्रीरतों ने ग्रपना एक दल ग्रस्तग बना लिया था ग्रीर मर्दों ने श्रलग। बीच में वादक खड़े थे। उनके सिर में मीरपखा ग्रीर लाल पगड़ी थी। कमर में कौडियों की करधनी पहने थे।

इस मजमें का नेतृत्व आज भालरसिंह कर रहा था। वह जगीन पर अपनी ही जगह उचट रहा था। ग्रीरतों के दल में उससे होड़ लगा रही थी जलियारो। महम्राभी वहां थी। भीर दिन यह काम महम्रा करती थी। नाच में उससे कोई बाजी मार ले जाए, यह कभी नहीं हुआ। नाच के जब-जब मजमें जमते. महश्रा के शरीर पर पर निकल धाते थे। दूसरे गांवों में जाकर भी उसने अपने कमाल दिलाए हैं भीर होड़ाहोड़ी में सबको नीचा दिलाया है, पर आज उसके पैरों की ताकत जैसे किसीने खींच ली थी। सारी औरतें हंस रही थीं और अंबेरी रात में उनके दांत बिजली की तरह चमक रहे थे, पर महस्रा का मन उमडते नाले की तरह व्याकृल था। सारी श्रीरतें एक दूसरे की कमर की अपने हाथों से बांधे थीं। बूढ़ी भमको तक अपना बुढ़ापा भूल गई थी। उसकी बाजू में सत्ताय थी। भमको ने सत्ताय की कमर में अपनी अंगुलियां घीरे से गडा दीं तो सत्ताय कांख उठी-'सिस्स्सीसीं 55'। उसने अपनी बाजू की सहेली के साथ यही किया और धीरे-धीरे एक साथ सारी औरतों ने जब यह दूहराया तो वह पूरा दल फनफनाते नाले की तरह उमड पडा। नागिन की तरह वह लहरा उठा श्रीर श्रंगडाइयां लेने लगा। इस दल के श्रंत में महग्रा थी। बस, वही एक लडकी थी जिसपर कोई श्रसर नहीं हो रहा था।

यहां मदों के दल में भालर ने खींचतान शुरू कर दी थी। उसे माज मौका मिला है, भला क्यों चूके! सुलकसाए होता तो उसे कौन पूछता भीर भभी तक जितने ऐसे सामूहिक नाच हुए हैं, सबमें सुलक आगे रहा है। आज भालरसिंह शायद यह बता देना चाहता था कि वह भी कोई कम नचेड़ा नहीं है। इसीलिए उसने लांदा भी खूब ढाली थी। जब सब पीकर थक गए थे तब भी वह बराबर पीता जा रहा था।

श्रंभोली केंकरेंग श्रीर भूरी चिटकुल बराबर बजा रहे थे। बजाते-बजाते

उचाट भी भरते थे और प्रमजाने ही दोनों पास म्रा गए थे। जब बिलकुल पास म्रा गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और बाजों को वहीं फेंककर एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर दौड़ लगाई। वे वादकों के पास जैसे ही पहुंचे कि होलुकिए के हाथ चाम पर और तेज हो गए। टिमकी वाले ने कमिचयों से पिटाई शुरू कर दी श्रौर ड्रम वाला, जो म्रब तक शायद चाम की ऊपरी सतह को केवल सहला रहा था, जोर-जोर से पीटने लगा। ड्रम की म्रावाज दूर-दूर तक पहुंच गई। सामने नाले की खोहों से, पहाड़ियों की ढालों से और दूर खड़े राजामहल की पुरानी मटमैली इंटों से टकराकर वह लीटकर म्राने लगी भौर पूरे मैदान में गूंज उठी। यह नतंकों श्रौर गायकों के लिए एक चुनौती थी। सबके पैर एक साथ थिरक उठे। पयरी की मधुर फंकारने उनमें मीठा स्वर मिला दिया:

चिछ्छ्म्म चिछ्छ्म्म चिछ्छ्म्म ऽऽऽ।

किसने पहले गला खोला, कोई नहीं जानता । सबके स्वर शायद साथ निकले थे :

तैना नामुर ना मुर रे ना रे ना ना
तुमी नाका जोड़ा डोंगा, हामी नाकुन्दे खड़क सरकार चो।
रैयत के दंड पड़ली दरभा ठाना चो सड़क।
हो तै ना ना मुर ऽऽ।
पकालु गोबर की पावली तरास हुनाके बोल्दे छेना।
सरकार चो।
दुल्हर कुती चो दुकान मड़ाला दुल्हा कुती चो घेना।
हो तै ना ना मुर ऽऽ।
माय चो नाव हीपे हीपे, बेटी चो नाव हीपे हीपे
पान टोडुक जो हीपे, तुलसी डोंगरी चो हीपे
हो तै ना ना मुर ऽऽऽऽ।

पाटा श्रपनी-ग्रपनी ताल और लय के साथ गूंजता जा रहा था और कट्टुल में बैठा श्रफसर जैसे हवा में उड़ रहा था। उसकी आंखों को नर्तकों के जांदू ने जकड़ रखा था। वह बराबर एकटक उसी खोर देखने में मगन था। उसे शायद

इस गीत को मूलरूप से 'चैत परवा के समय गाते हैं।

पलक भांपना भी भारी पड़ रहा था। उसने यह भी नहीं देखा कि करतमी उसीकी बाजू में खड़ा प्रकेला नाच रहा है। करतमी नौकर ग्राज हुग्रा है। कल तक तो उसकी जिन्दगी में भी यही रस था। फिर वह कैसे भूलता! श्रफसर के कारण खुद मैदान में नहीं कूद सका था, पर एनदाना देखते-देखते द्यायद वह अपने को भूल चुका था। उसके पैरों में समाई ग्रतीत की भंकार, पहाड़ी भरने की तरह निकल पड़ी थी। नाचते-कूदते वह अफसर के सामने तक ग्रा गया, तो श्रफसर को एकदम हंसी ग्रा गई। वह जोर से ग्रपने ग्राप हंस पड़ा ग्रीर उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर में एक ग्रजीब गर्मी ग्रा गई थी। यदि उसे थोड़ा भी नाच श्राता होता या इनकी जिन्दगी से जरा भी ग्रम्थस्त होता तो शायद खुद मैदान में कूद पड़ता। वैसे उसके पैरों में थिरकन बराबर देखी जा सकती थी। कट्टुल में बैठे रहना उसके लिए जैसे मुक्किल हो रहा था। वह दायां पैर ऊपर उठाता। उसे भी फिर जमीन पर दे मारता।

करतमी ने एक वार श्रफसर के चेहरे को देखा। फिर हंसता हुआ हवा में उड़ गया और नर्तकों की भीड़ में समा गया।

दुमों ने एकाएक अपने स्वर बदल दिए थे। साथ ही ढोलिकए ने भी अपने पैरों को दूसरा रंग दे दिया था। इनके साथ ही मरद और और तों की सांकल जैसी गुथी कड़ी टूट गई। सव बिखर गए और एक-एक मरद, एक-एक औरत को साथ लेकर अलग-अलग नाचने लगे। कालर्रासह के साथ जिल्यारों थी। अभोली तो भूरी को जबरन खींच-खींचकर अपनी देह से सटा लेना चाहता था। भूरी बीच-बीच में किलकारी भर रही थी। हिरमे को सत्ताय ही मिली, पर सत्ताय किसी और के साथ नाचने के लिए शायद व्याकुल थी। उसके पैरों की गित और लय हिरमे के साथ मेल नहीं खा रहे थे। पर करती क्या, हिरमे की बाहुओं में उसकी देह जकड़ी थीं। हबका ने सेनी कमको का हाथ पकड़ रखा था। सन जैसे सफेद वाल वाली कमको आज जवान हो गई थी। उसके चेहरे

१. बूढ़ी

पर पानी की तरगों जैसी पड़ी परतें फैलकर विखर गई थीं और पूरा चेहरा गहरे पानी की सतह की तरह सपाट हो गया था। हेलमा इस मजमें में कायर और अनाड़ी सावित हुआ। वह किसी लड़की का हाथ पकड़ने में समर्थ न हो पाया। उसने कोशिश नहीं की, सो वात नहीं थी, पर जहां भी वह हाथ बढ़ाता भिड़क दिया जाता। न जाने क्यों ? अपनी इज्जत वचाने के लिए इसीलिए वह अक्सर भीड़ में डूब जाने की चेष्टा करता रहता था।

घोटुल के सामने का समूचा मैदान नर्तकों के हिचकोलों से तैरता नज़र ग्रा रहा था श्रौर मैदान के ग्राखिरी कोने में खड़ा राजामहल यह सब तमाशा एकान्त भाव से चुपचाप देख रहा था। जिस तरह बांस बढ़ते-बढ़ते भुक जाता है, ऐसा लग रहा था यह राजामहल भी मैदान के सामने भुक गया है।

यफसर ने ऊपर याकाश की ओर देखा। यनिगत तारे एक-एक कर विसक रहे थे, जैसे किसी सीढ़ी से नीचं उतर रहे हों। दूर पहाड़ी की गोद में मानो गहरा सागर लहरा रहा था और तारे उसमें एक-एक करके कूदते जा रहे थे। यफसर को जम्हाई आई। वह उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा, पूरा नर्तंकदल उसी तरह नाच-गाने में मगन है। उनकी गित में कहीं शिथिलता नहीं है। उनकी लय में कहीं कंपकंपी नहीं सुनाई देती। करतमी भी नाच में भिड़ा था। अफसर ने उसे आवाज दी—एक बार, दो बार, तीन बार। लगातार कई बार आवाज देने के बाद शायद उसने सुना था। सुना तो नाच बन्द कर एकदम अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया। अफसर ने उसके कान में कुछ कहा, तो वह 'इंगे' कहकर दौड़ता भागा। उसने भालरसिंह को जिल्यारों से खुड़ाया और उससे कुछ कहा। भालर ने तभी एक लम्बी आवाज लगाई, 'येंद माट'। अवाज सुनते ही सारा मजमा एकदम पस्त पड़ गया।

सबके थिरकते पैर एकदम रक गए। सारे वातावरण में गहरी खामोशी छा गई। हवा घीरे-घीरे बह रही थी। लगता था, नरवा के तीर से वह उठ रही है और इस मैदान में आकर विखर जाती है। दूर पहाड़ों का काफला अंबेरे में खोया था और चारों तरफ से सांय-सांय की आवाज आ रही थी, मानो रात

१. वन्द करो

ग्रपनी गोद में नदी, पहाड़, खेत-खिलहान, पेड़-पत्ते ग्रीर पौधों को समेटे लारी सना रही है।

भालरसिंह ने अंगड़ाई ली और सबकी अपनी मस्त निगाहों से निहारा। जिल्यारों उसके पास ही थी। बोला—'चल, अब नींद आ रही है। चल सो जाएं।' जिल्यारों ने भी अपनी आंखों से ऐसा इशारा किया जो मानो कह रहा या कि 'ये पुतिलयां भी यही चाहती हैं।' उन दोनों ने घोटुल की और कदम बढ़ाए तो दूसरे चेलिक और मोटियारी भी बढ़ गए। गांव के गायता ने अफसर के सामने जाकर जुहार की और जाने लगा तो अफसर ने कहा, 'हिरमे, कल सबेरे में चला जाऊंगा। मुभे रियासत के राजा ने भेजा है। तुमने और सिरहा ने गोरे अफसर की जान बचाई थी इसलिए असन्न होकर सरकार ने तुम्हें दो-दो एकड़ जमीन दी है। गांव की जो जमीन तुम्हें पसन्द आए चुन लो और कोटवार को खबर कर दो। यह रहा तुम्हारा पट्टा।' गायता ने अनजाने ही हाथ बढ़ा दिया और एक सफेद कागज ले लिया। सिरहा ने भी ऐसा ही कागज संभाला और सब अपने-अपने घर चले गए।

घोटुल से लौटकर लोग बिस्तर पर श्रांख भी नहीं लगा पाए थे कि मुर्गे ने वांग दे दी:

## कुकड़ूं कूं ऽ कुकड़ूं कूं।

सब जाग गए। जागते ही हिरमे को सुलकसाए की याद आ गई। रात बीत गई पर वह घर नहीं आया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। सुलकसाए बिना बताए कभी गांव से बाहर नहीं गया। वह घोटुल का सिरदार है इसलिए घोटुल जाना जरूरी है। यदि बीडर ही गायब रहे तो सेना का क्या होगा! धर्म तो पहले नेता को पालना पड़ता है, तब उसके पीछे उसके सिपाही मानते हैं। न मानें तो वह मनवा सकता है। नेता ही धरम से खिसक जाए तो उसकी कौन मुनेगा! घोटुल का कानून है कि उसके हर सदस्य को रात वहीं गुजारनी चाहिए। रात को यदि कोई बाहर रहे तो उसके आचरण पर शक किया जाता है। घोटुल के सदस्य उसे सजा देते हैं। सुलकसाए ने अब तक कई लोगों को ऐसी सजाएं दी हैं। उसने कभी खुद ऐसा समय नहीं आने दिया और इस बात पर उसने अपने नेता होने का घरम पूरी तरह निवाहा है। हिरमे उसे अच्छीं

तरह जानता था । उस दिन सत्ताय जो ग्रलवा-जलवा बक रही थीं, वह भी उसने सुना था । इसलिए उसकी चिन्ता बढ़ गई। वह यह भी जानता था कि सुलक जरूरत से ज्यादा भावुक है । जब कभी वह भावना के फेर में पड़ जाता है, न जाने कहां तक सोच बैठता है ग्रीर न जाने क्या-क्या कर बैठता है । ग्राखिर वह हिरमें का ही लड़का था । सत्ताय सौतेली मां है । उसके लिए वह पराया हो सकता है, पर हिरमें का तो उसमें खूद है ।

सुलकसाए के बारे में वह सोचता रहा। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में आए—कहीं वह गांव छोड़कर भाग न गया हो, "कहीं "उसने अपनी हत्या", नहीं, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता" सुलक कमजोर नहीं है। मन का पक्का है। आत्महत्या करना कमजोर आदिमयों का काम है, जिनमें न बल होता है और न बुद्धि। सुलक में इनमें से किसी चीज की कमी नहीं है, फिर" फिर कहां है, वह ? सोचते-सोचते वह महुआ के यहां चला गया। महुआ घर में नहीं थी। सिरहा ने बताया कि महुआ तो नरकोम से ही व्याकुल है। वह अपने आप रोती है और सिसिकयां भरती है। अभी-अभी कहीं चली गई है। सिरहा ने भी चिन्ता प्रकट की। वह भी वचपन से सुलकसाए को जानता है। आज तक ऐसा समय कभी उसने नहीं देखा। हिरमे के दुःख में उसने अपने को शामिल कर लिया और दोनों भालरसिंह के यहां पहुंचे। महुआ भी वहीं थी। वे दोनों बैठे बातें कर रहे थे और दोनों के चेहरे उतरे थे। हिरमे तो भालरसिंह को देखकर रो पड़ा, 'कहां गया मेरा सुलक, बेटा कहां गया वह?'

भालरसिंह ने धीरज बंधाया श्रीर कल का सारा किस्सा सुना दिया। महुश्रा ने भी पेरमा के घर तक की कहानी बताई। सुनकर सबके होश उड़ गए। क्या जाने, वह कुछ कर न बैठा हो? सुलक कल श्रपने वश में नहीं था। उसकी चेतना, बुद्धि के जाले में बुरी तरह उलभी थी। यह बुद्धि ही तो एक भ्रम है। जिसे श्रपने भंवर में फंसाती है, उसके मन श्रीर मस्तिष्क को मकड़े की तरह जकड़ लेती है। तब श्रादमी से पास केवल सूनी सांस रह जाती है। वही एक चीज बच रहती है, जिससे यह पता लगता है कि उसमें श्रभी प्राण शेष हैं। बुद्धि की उलभन में पड़कर सुलकसाए कहीं कुछ कर न बैठा हो! चारों परेशान थे। हिरमें को नेतानार के हर श्रादमी पर क्रोध श्रा रहा था। उसे उस दिन की याद श्रा रही थी जिस दिन सुलक नेतानार गया था। न हिरमे को बुखार

श्वाता, नै सुनक वहां जाता थीर न यह सब होता ! सोचते-सोचते उसे हवका-मासा, हेलमी थीर नेतानार के उन ग्रादिमयों पर क्रोध था गया जो यहां श्राए थे थीर उसके यहां ठहरे थे। कल तक उसने इन मिहमानों का जी खोलकर स्वागत किया था। उसे लगा कि वह हाथ में एक डंडा ले श्रीर सारे लोगों को खदेड़ दे।

श्राज पंचायत भी थी पर हिरमे, सिरहा, फालरसिंह ग्रीर महुशा सब कुछ भूलकर सुलकसाए की चिन्ता में हुवे थे। फालर ने कहा, 'चलो दादा, श्रासपास देख लें. कहीं ...!'

'चलो फालर, यहां बैठने से क्या काम होगा!'

सब चलने लगे तो सिरहा ने महुग्रा से कहा—'तू गायता के घर जा नियार । मिहमान ग्राए हैं, उनकी भी तो चिन्ता करनी होगी । कुछ देर हो जाए तो उन्हें'''।'

'हां दादाल, समफा लूंगी, तुम जाखी।' उसकी आंखों में आंसू थे। वह गायता के घर की श्रोर चली गई और बाकी गेंबड़े की श्रोर बढ़ गए।

महुग्ना ने जाकर हबका से सुलकसाए का सारा किस्सा सुना दिया। सुनकर उसे भी फिकर पुड़ गई।

'लड़कपन कर बैठा वह,' हवका बोला—'जरा सी बात, राई का पहाड़ बना लिया उसने। ग्ररे, हम तो सब जानते हैं, वह उस दिन खूब पिए था। ग्रादमी शराब के नशे में क्या नहीं कर डालता! ग्रीर उसने सचमुच किया ही क्या है""!'

हवका की वातों ने महुम्रा के दर्द को ग्रीर उभार दिया। सुलकसाए के प्रति उसके मन में जो पिरेम था, वह ग्रीर भी जागृत हो गया। वह ग्रपने श्रांसू न रोक सकी। सबके सामने कैसे रोए इसिनए भीतर चली गई ग्रीर फफक-फफककर रोने लगी। सत्ताय ने उसे रोते देखा तो पहले तो उसके ग्रांसू पोंछे ग्रीर फिर सुलकसाए पर वरसने लगी, 'नासकटा, खुद गया तो गया, सबको मुसीबत में डाल गया। मरना था तो सबके सामने क्यों नहीं मरा!'

'ग्रावाग्राग्रा' महुग्रा बोली—'ऐसे ग्रज़ुभ शब्द ग्रपने बेटे के लिए !' 'जैसी करनी, वैसा फल। इसमें मनाने न मनाने की बात क्या है !' सत्ताय की यह बात महुग्रा की छाती में बबूल के कांटे की तरह चुभी। उसके ग्रांस् श्रपने ग्राप श्रन्दर समा गए। बोली—'तेरा लड़का होता वह, तो ?'

'तो खुद ले जाकर कुएं में ढकेल देती। ऐसे लड़के से बांफ रहना भला है।' सत्ताय के चेहरे की स्वाभाविक कूरता श्रीर बढ़ गई थी।

'और उस दिन क्या हुआ था सत्तो,' महुआ ने दांत पीसते हुए कहा, 'जिस दिन तेरे गनक ने नारायनपुर के बाजार में बिनया की दूकान से चोरी की थी। भूल गई, उस दिन सुलक न होता तो वह जहल जाता।'''तू उसकी सौतेली मां है न, इसीलिए यह सोचती है। तूने उसे जाया होता तो अब तक सारे गांव में गुहार मारती फिरती।'

'मः हुआ ऽऽऽ'—सत्ताय जैसे चीख पड़ी हो, 'तू उससे पिरेम करती है श्रीर उसके पिरेम में बौरा गई है। वेशरम, माइलुटिया, सिट्टीरेः चिपरीः सनदरीं स

वह लगातार गालियां देती जा रही थी। महुम्रा वहां से चली म्राई। हवका वाहर तैयार खड़ा था। बोला, 'गायता कहां गया ?'

'उसे ढूं ढने, गेंबड़े की तरफ।'—एक छोटा-सा उत्तर देकर महुम्रा चली गई।

'चलो भाई, हम भी कहीं खोजें।' हवका अपने साथियों-सैहित हाथ में डंडा लेकर सुलक की खोज में निकल पड़ा। महुआ अपने घर लौट आई और जमीन में श्रकेली पड़ी घंटों सिसकती रही। सिसकते-सिसकते उसे नींद ने आ घेरा और वह वहीं खुरिट भरने लगी।

छाया सीधी पड़ने लगी थी पर कहीं सुलक का पता न चला। एक भ्रोर हिरमे, भालरसिंह भ्रौर सिरहा उसकी खोज कर रहे थे तो दूसरी भ्रोर हवका भ्रौर उसके साथी। सबने नरवा का एक-एक कोना छान मारा। जरिया से लेकर बड़ तक की भाड़ देखी। एक-एक खोह में खोजा। एक-एक टोंगी को टटोला। हर भ्राने-जाने वाले से पूछा पर उसका कहीं पता नहीं लगा। हिरमे की हालत खराब हो रही थी। उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। शरीर से ईपुर निकल रहा था भीर उसका खिला चेहरा भुलसकर सुख गया था। दूं ढते-दूं ढते जब सब

१. कुतिया २. हत्यारी

थक गए तो घर लौट आए।

हबका बोला, 'पागल हो गया है क्या ? जरा-सी तो बात थी हिरमे''' ।'
'तो उस बात को वहीं क्यों न निपटा दिया मांभी । तुम्हें तो हम सब मानते
हैं ना । तुम्हारा भी तो उसार ग्रविकार है ।' हिरमे की ग्रावाज बार-बार रक
जाती थी।

'तुम ठीक कहते हो गायता । पर पर मेरी बेबसी भी तो समफो।'— हबका की इस सीधी बात का जवाब हिरमें ने दहाड़ मारते हुए दिया, 'ठीक है मांफी, तू अपनी वेबसी अपने पास रख और चला जा यहां से। उसकी लाश कहीं मिल जाए तो यहां भेज देना, जा।'

हवका ने हिरमे की इस विषभरी वात काभी बुरा नहीं माना। यह चुप बैठा रहा। हेलमा उठकर वार-बार खड़ा हो जाता था, पर उसका दूसरा साथी उसे बैठाल देता था। सिरहा सरककर हवका के पास थ्रा गया, 'सुलक सारे गांव का हीरा है मांभी। कहीं, लिंगो न करें ... उसे कुछ हो गया तो गांव भर के श्रांसू बरसेंगे और कितने बचेंगे...!'

'कोई नहीं मरेगा, रे सिरहा'—सत्ताय शायद यह सुन रही थी, 'ज्यादा हमदर्शी न जता। जान देना खेल नहीं है। मरते वे हैं जिन्हें अपनी आन प्यारी होती है। श्रौर सुलक ऐसा पानी बाला श्रादमी है नहीं, चिन्ता काहे की है!'

हिरमे चुप बैठा था। वह वैसे ही सुलक के लिए तड़प रहा था। सत्ताय की बातों से उसका ममत्व उबलते दूध की तरह छलक पड़ा। पास पड़े टिनपे को उठाकर वह सत्ताय की तरफ दौड़ा श्रीर उसकी पीठ पर हूट पड़ा—सट्ट सट्ट सट्ट सट्ट स

'मरी रेएए ए, मरी रेए एए, वौड़ो-वौड़ो बचाओ।' वह चील रही थी, चिल्ला रही थी, पर सब अपनी जगह से चिपके थे। कोई टस से मस न हुआ। हिरमे आंख मूं दकर उसे पीट रहा था। सिरहा ने देखा, हिरमे की आंखें आग की तरह जल रही हैं। उसने दौड़कर उसके हाथ से डंडा छीन लिया और उसे धिकयाता नीचे ने आया। सब चुप थे। सत्ताय के रोने की आवाज सारे गांच में फैल गई थी और बहुत-से लोग बाहर तमाका देखने जमा हो गए थे।

धूप ढलने लगी। सिरहा ने हिरमे को समकाया-मिहमान भूखे हैं। हिरमे

ने भ्रपने श्रांसू रोके और मिहमानों के खाने का इन्तजाम किया। महुग्रा भी भ्रा गई थी। परोसने में उसने बड़ा सहारा दिया। खाने के बाद पंचायत वैठी।

हवका ने कहा—'सुलक श्रभी बच्चा है, उस दिन उसने सब कुछ शराब के नशे में किया था, हम यह जानते हैं, पर समाज को भी तो कुछ वलाना था इस-लिए हम यहां श्राए हैं। हमने जान लिया कि सुलकसाए क्या है! श्राज वह यहां होता तो हम सब उस देवता से माफी मांगते। ''पर'''पर ''पर धीरज धरो गायता, लिंगो सबकी रच्छा करता है। सुलकसाए का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दो-चार दिन में उसका मन साफ हो जाएगा धौर वह खुद चला श्राएगा।

हिरमे बिना कुछ बोले बैठा रहा। उसकी द्योर से सिरहा ने सबको धन्य-वाद दिया ग्रौर मैत्री की चिलम सुलगाई। हबका ने गुड़गुड़ाकर ग्राकाश की ग्रोर धुम्रा छोड़ दिया।

थोड़ी देर सब खामोश रहे फिर तहसीलदार के पट्टे की बात चर्ला। फालर-सिंह ने कहा, 'गायता ग्रीर सिरहा को पट्टा मिला है, यह तो ठीक है, पर जानते हो इसमें क्या राज है?' फालर्रासह ने ग्रपने मुंह पर ऐसी गम्भीरता दिखाई जैसे वह किसी भयंकर परिगाम से उन्हें सतक करना चाहता है। हिरमें भी ग्रपना मुंह पोंछकर उसकी ग्रीर देखने लगा था।

'क्या होगा ?'--दो-चार लोगों ने एक साथ दुहराया ।

'होगा क्या! यह जमीन किसकी है?'

'हमारी !' हेलमा ने ऊपर हाथ उठाकर जैसे नारा लगाया।

'हां, यह जमीन हमारी है। ये जंगल हमारे हैं। यह सारी घरती हमारी है। जिस लिंगो ने यह घरती बनाई है, उसीने हमें बनाया है। फिर दो-दो एकड़ जमीन देने वाला तलसीदार कौन होता है ?'—उसने गर्व से सबकी ग्रोर देखा।

'यह तो ठींक कहता है'—सिरहा बोला, 'हमें दो एकड़ जमीन देकर सर-कार यह बताना चाहती है कि हम सिर्फ दो एकड़ जमीन के मालिक हैं। वाकी जमीन हमारी नहीं है।'

'हा, कभी वह हमसे हमारे जंगल भी छीन लेगी।'

'पट्टा देकर सरकार गांव के दो आदिमयों के बीच फूट पैदा करना चाहती है।' 'यह नहीं हो सकता।'
'हम दो एकड़ जमीन नहीं ले सकते।'
'यह सारी जमीन हमारी है।'
'हम इस पूरी धरती के मालिक हैं।'
'जहां चाहेंगे रहेंगे। यहां चाहेंगे खेती करेंगे। जो चाहेंगे करेंगे।'
'तो फिर इस पट्टे का क्या होगा ?' भालरसिंह वोला।

हिरमे ने कहा, 'यह पट्टा नहीं हमारे गले की फांसी है। हमारे गांव में फूट डालने के लिए एक चिनगारी है। एक भारी पाप है और लिंगो हमें कभी माफ नहीं करेगा।' उसने सरकारी पट्टे को फाड़ दिया और उसके दुकड़े-दुकड़े कर दिए। उसकी देखादेखी सिरहा ने भी यही किया। पट्टों को फाड़कर उन दोनों ने चैन की सांस ली।

हबका बोला, 'हम इसका पता लगाएंगे। यह हुवम किसने दिया और क्यों दिया ?'

'हुक्म कीन देगा, राजा ने दिया होगा !' भालरसिंह बोला ।

'नहीं, भ्राजकल राजा के ऊपर गोरे बैठ गए हैं। सुना है राजा ने उन्हें राज चलाने के लिए बुला लिया है।' हिरमे ने कहा।

'तभी तो यह तैलसीदार ग्राया था।'

'हां भाई।'

'पहले तो यहां कोई ग्रीर श्राता था।'

'यह गोरों का म्रादमी है।'

'हम गोरों से जाकर मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि वे हमारे यहां से भाग जाएं।'—हेलमा ने जोश दिखाया।

हबका ने उसकी पीठ पर हाथ मारा, 'जरा धीरेऽऽ।' हेलमा चुपचाप दब-कर बैठ गया।

हबका ने कहा, 'हम अपने गांव में जाकर इसकी चर्चा करेंगे गायता। नरायनपुर के मांभी से भी बात करेंगे और फिर हम सब अन्तागढ़ के परगना-मांभी से मिलने चलेंगे। मुफ्ते तो लगता है कि यह नई सरकार जरूर कोई चाल चल रही है।'

मांभी की यह बात सारे गांव ने मान ली। सबके मन में यह बात घर

कर गई कि इन पट्टों के पीछे कोई न कोई चाल है। इनके द्वारा सरकार उन्हें खूटना चाहती है। उनकी ग्राजादी में खलल डालना चाहती है। जो ग्रधिकार उन्हें उनके देवता लिंगो ने दिए हैं, वे ग्रधिकार ये ग्रादमी छीन रहे हैं।

हवकामासा और उसके साथी तैयार हो गए। गढ़ बंगाल के सब लोगों ने उन्हें बिदा दी। सब एक दूसरे के गले लगे। सबने एक दूसरे को जुहार की। घोटुल के चेलिक और मोटियारियों ने नेतानार के घोटुल के उन सारे सदस्यों के नाम संदेश कहे जिन्हें वे जानते थे।

गायता और सिरहा हवका और उसके साथियों को भेजने गेंवड़े तक आए। हवका ने उन दोनों को धीरज बंघाया। हिरमे को नहुत समभाया और कहा, 'हम भी सुलकसाए की खोज करेंगे हिरमे, और जब तक वह न मिलेगा चैन न लेंगे। हम गांव-गांव संदेश भेजेंगे। कहीं तो वह मिलेगा। तुम चिन्ता न करो, उसके बारे में बुरा मत सोचो। मेरा मन कहता है वह अच्छा है, उसे कुछ नहीं हुआ।'

'तुम्हारी बात बड़े देव सच करें मां भी'—हिरमे की धांखें फिर छलछला आई।

'सच होंगी गायता, बिलकुल सच होंगी'''' और हम पट्टे के बारे में भी चर्चा करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें खबर करेंगे।'

'जरूर, करदेंगल पुन्हारी रच्छा करें। तुम सब खुसी-खुसी घर पहुंच जाग्रो।'

हिरमे और हबका, दो गांवों के दो सरदारों ने ग्रंतिम बार जुहार की और दोनों ने श्रांसू भरी श्रांसों से एक दूसरे को बिदाई दी।

3

समय निरंतर गतिशील है। घरती की घुरी ग्रड़ सकती है श्रीर उसका घूमना इक सकता है, परन्तु समय कभी नहीं इका श्रीर न कभी इक सकता है।

१. जंगल का देवता

लगता है कुल ही कारा पाण्डुम व त्योहार मनाया गया है। ग्राज इरपू पाण्डुम या गया। सारा गांव करदेंगल की पूजा के लिए तैयार हो गया। मातुल के के पास ही करदेंगल का निवास है। पेरमा मुर्गी शौर वकरी के बच्चों को संभालकर वहां पहुंच गया। भैंसा पहले ही बांध दिया गया था। गायता श्रौर सिरहा भी शा गए श्रौर इस तरह धीरे-धीरे सारा गांव जमा हो गया।

घोटुल के मोटियारी और चेलिक नये लिबास में थे। हर मोटियारी के गले में रंग-बिरंगी मालाएं थीं और बालों में पड़ियार, उनके प्यारकी अमर निशानी। हर मोटियारी इन्हें गर्व से लगाती है। जिसके जितने प्रेमी होते हैं, वह उतनी ही ज्यादा पड़िया खोंसती है। उसकी सुन्दरता में चार चांद लग जाते हैं। गांव की प्रत्येक मोटियारी खूब सजी थी, पर महुग्रा ने कोई सिंगार नहीं किया। एक छोटी-सी पड़िया भर वह खोंसे थी पर बाल तब भी बिखरे थे। वह सबसे दूर खड़ी थी और उसकी नजर नीचे जमीन पर अटकी थी।

गांव के चेलिक ग्रपने भ्राप उचट रहे थे। हर चेलिक ने भ्रपनी पीठ पर तीर भौर तरकस बांध रखे थे। घुटने तक पैरों में छाल का एक विशेष कपड़ा वे बांधे थे। उनके गले डगरपोल से चमक रहे थे भौर कानों में पीतल के कुण्डल भूल रहे थे। सबके शरीर में फुर्ती थी।

पेरमा ने करदेंगल की पूजा की । धूप दिया, दीप जलाया । एक-एक मुर्गी उठाकर उनकी गर्दन तोड़नी शुरू कर दी । दो-चार बकरों का खून चढ़ाया भीर फिर भैंसे की गर्दन में तेज धार का चमकता फरसा चला दिया— खच खच्च ऽऽऽ। वह जमीन पर लोटने लगा । मातुल को भैंसे के खून से नहलाया गया श्रीर इसके साथ ही मोटियारियों ने अपने गले खोल दिए:

वादा ले ! दादाले, श्रोरी श्रोरी सिंगार। वानी बानी पुंगार।

फरवरी में मनाया जाने वाला मिंड्या त्योहार । इसके पूर्व वास-बांस त्र्यादि जंगली चींजों को नहीं काटा जाता ।

२. मार्च में मनाया जाता है; महुत्रा के फूल बीनने का पहला उत्सव है।

इ. गांव की देवी ४. लकड़ी की कंधियां

मदीं के पहनने की गले की माला

गीत चलता रहा और पेरमा देवता को खुश करने के लिए पूजा में खो गया। सिरहाने भी जंगल के देवताओं की याद की।

पुजा खतम हुई तो गायता ने भालरसिंह की कपाल पर सबसे पहला . तिलक लगाया । महमा ने देखा तो फूट पड़ी । उसने म्रापनी दोनों हथेलियों से चेहरा ढक लिया। सुलकसाए की याद उसे सहसा आ गई थी। एक महीना हो गया, उसका कोई पता नहीं। किसीने कोई खबर नहीं दी। ग्राज वह होता तो यह टीका उसकी कपाल पर लगता। सुलकसाए महन्ना की हर बड़कन में बसा था। उसने अपना सारा प्रेम उसके लिए उडेल दिया था। उसने एक हिचकी ली भीर हथेली भ्रलग कर देखा-जिल्यारो, भालरसिंह के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वह हंस रही था। भालरसिंह उसके गले में हाथ डाले था। दोनों धीरे-धीरे बातें कर रहे थे। महस्रा यह न देख सकी। उसके मन में इन दोनों के प्रति कोध उमड़ा, पर बिना कुछ कहे वह वहां से चल दी। उसने देखा, सामने का छिवला नंगा खड़ा है। उसकी टहनियों में लाल-लाल फूल चमक रहे हैं। उसने ग्रांख भरकर छिवले के इन फुलों को देखा। छिवला का भी फाड उसे अपना साइगुती जान पड़ा। उसने सोचा, इसका भी प्रेमी बिछुड़ गया है, तभी तो यह जल रहा है। थोड़ी देर उसे देखने के बाद वह अपने घर की ग्रोर चल दी। उसे लगा कि उससे ज्यादा सच्चा प्यार इस छिवले की फाड़ का है। वह कम से कम जलकर द्निया को अपने मन की बात तो बता देता है। और वह, वह इतनी वेबस है कि दुनिया के सामने रो भी नहीं सकती। अपनी पीड़ा किसीसे कह भी नहीं सकती।

गायुता ने भानरसिंह को तिलक लगाया तो उसकी भी आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से एक-एक कर सारे चेलिकों को तिलक लगाया और चुप-चाप वहां से चला गया। पेरमा और सिरहा उसका दुःख जानते थे। किसीने उसे नहीं रोका।

ज़िमान चिलिकों ने सिरहा से विदा मांगी। गांव के दस चेलिक शिकार के लिए तैयार थे। हर साल यह समय ग्राता है। हर गांव के हट्टे-कट्टे चेलिक शिकार के लिए निकलते हैं। वे जंगल-जंगल भटकते हैं ग्रीर छोटे-से लेकर बड़े से बड़े जानवरों को मारते हैं। शिकार करने में उनमें एक होड़-सी लगती है। कभी-कभी एक ही जंगल में दो-चार घोटुल के शिकारीदल मिल जाते हैं। फिर

क्या है, सब मिलकर एक हो जाते हैं। जंगली जानवरों का दर्प चकनाचूर करने में भिड़ जाते हैं। फागुसेंगरा के इस मौसम में सारे जानवर घवड़ा जाते हैं ग्रौर भ्रपनी रक्षा करने भागते फिरते हैं।

सारे चेलिकों ने करदेंगल को जुहार की ग्रौर पाटा गाते गेंवड़े से ग्रागे बढ़ । गए।

> चीलल माटी करिया मामा, करीगिर कारीगिर शिकारी शिकारी।

यहां मातुल के पास खड़ी मोटियारियां श्रपने-श्रपने मन में चेलिकों की सफलता की कामना कर रही थीं। उनमें से हरएक का प्रेमी जंगल जा रहा था। वे देवता से मन ही मन मनौती मानतीं और गले से सुर छेड़तीं:

> कैना का गुलेल दाइ, कैना का कोरी वो। दाइ सुना सुना कैना का गुलेल। बांस के तो गुलेल बाबू सन सुतरी डोरिगा बापू....। हो, कैना का गुलेल दाइ।

राज्वाट की पहाड़ी पर बसन्त मेघपरी की तरह उतर धाया था। सागीन के भाड़ उसके स्वागत में सिर ऊंचा किए खड़े थे। वे अपने कपड़े छोड़ चुके थे, ताकि बयार की हांकता बसन्त जब आए तब वे बिना किसी अवरोध के उसका स्वागत कर सकें। बसन्त तब उन्हें प्यार से गले लगाएगा और नये कपड़े देकर जाएगा। छोटे-छोटे भाड़ भी उसके स्वागत के लिए तैयार थे। पलाश ने तो सारे जंगल में आग लगा दी थी। वह दूर से हर धादमी भी आंख पकड़ लेता था, मानो सबसे चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा था कि मेरे पूरे शरीर में विरह

शिकारगीत है—चिकनी मिट्टी मामा के काले रंग की तरह है। शिकारियों, अपनी बन्दूक संमालों।

गुलेल काहे की बनी है मां, रस्सी काहे की बनी है ? बांस की गुलेल है श्रीर सन की ग्रुतरी की रस्सी है।

की आग लगी है। मेरा पिरेमी बसन्त आ रहा है और अपने सुखद स्पर्श से मेरी आग बुका देगा। मैं उसका स्वागत करने खड़ा हूं। आम बौरा गया था। पागल होकर खुद प्रेम और तरुणाई के गीत गाता था। उसकी छाती पर बैठी कोयलिया 'कुह कुह कुह कुह कु कू कुहूं' की रट लगाए थी। कुहू कुहू — यानी तू कौन है ? तू कौन है ? इस नये मिहमान को देखकर वह भी पागल थी। एकाएक यह कौन आ रहा है ! दबे पैर और धीरे-धीरे, जिसने आते ही सबको विसरा दिया है, सबको दीवाना बना दिया है। जो अपनी नई तान और नये गान से घरती को जगा देता है।

भालरसिंह ने राजघाट की इन पहाड़ियों को देखा। नरवा और भरनों को देखा, जो दूसरों को पानी देते थे ग्राज खुद पानी के लिए तरस रहे थे। वे घायद बसन्त को प्यास से तड़पाना चाहते हैं, क्योंकि प्यास ही तो प्रेम को जन्म देती है। उसमें प्यास न जगे तो शायद वह विना प्रेम किए इन जंगलों से निकल जाए।

भालरसिंह ने अपने सब साथियों की ओर देला। शिकालगीर ने कहा, 'जगह अच्छी है भालर, दो ओर नाला, बीच में अमी, शाल, इतुममरा' और महुआ की भाड़ों के बीच जरिया और करौंदा की भाड़ियां! सामने लहराती पहाड़ी, घाटियों और खन्दकों से भरी। बीच का यह छोटा-सा मैदान, बिलकुल कटोरी बन गया है रे! कहीं से कोई जानवर निकले, यहां आकर रहेगा। बस, यहीं एक फंदा लगा दें। देख, फिर कितने अकड़ाल', अर्जाल' और सोरी फंसते हैं।'

'ठीक है शिकालगीर, तेरा तो नाम ही बांका है, गूमा बोला, 'पर देख मुफ्ते तो एक अर्जाल चाहिए। जिन्दा पकडू गा उसे और गांव ले जाऊंगा और वह जिम्मे, जो मुफ्तेसे अकड़ी रहती है न, इसके तमाशे देखकर पिरेम करने लगेगी। एक बार उसके मन में पिरेम भर जाग जाए, फिर देखना कैसा तड़पाता हूं उसे!'

'ग्रीर मैं तो वर्कार' पकडू गा। देखना फिर तेरे भ्रजील पर क्या धावा करती है, सोरी की मौसी है न!'

१. कुरल् का माड २. जंगली सूत्रर ३. रीछ ४. जंगली बिल्ली

'ग्रोर में, सांभर मारूंगा। उसका मीठा मांस हम सब लाएंगे ग्रीर चमड़ा'''।'

'छोड़ रे, चमड़े का क्या करेंगे, मैं तो ककरांभा फंसाऊंगा जो दिन भर चिल्लाएगा—ती तुत्त्र ऽऽऽ, तीतुत्त्र्र्।'

'क्यों भगड़ते हो रे ? जिसे जो चाहिए सब मिलेगा।' भालरसिंह बोला, 'हम तो शिकार को निकले हैं न। फिर राज्घाट की यह पहाड़ी! यहां कमी किस बात की है!'

'हां ऽऽऽ' सव बोले।

'पर देखो,' भालर ने कहा, 'तुम्हें याद है, परकी साल हम यहीं आए थे। सुलकसाए ने कितना भारी सोरी मारा था!'

'हो ऽऽऽ ओ ऽऽऽ,' शिकालगीर ने कांपते कहा, 'न भाई, कहीं ऐसे सोरी से इस वरस मुठभेड़ हुई तो हमारी जान निकल जाएगी !'

'हां शिकालगीर,' गूमा बोला, 'सोरी था या मौत का पंजा। वहाड़ता श्राया ग्रौर फन्दा पर से कूदकर सुलकसाए पर क्या ऋपटा था! सच रे, मेरी तो भ्रांखें बन्द हो गईं, पर वाह रे, सूलकः इस साल कौन हमें बचाएगा?'

भालरसिंह ने जमीन पर पैर पटका तो एक बड़ा-सा कांटा उसके तलुए में चुभ गया—'स्सी ई ई ई ई !' पैर उठाकर उसने कांटा निकाला तो खून बहने लगा।

'देखों रे, खून कर दिया।'

'किसने, सोरी ने ?' गुमा उसके पास भ्रा गया।

'मजाक करता है,' भाजर बोला, 'सोरी दिन में कहां रखा है। खून तो इस कांटे ने निकाला है। ग्रीर क्यों रे, मुक्ते डर बताता है। सोरी को ग्राने दे भला, देखना इस बार उसे क्या पछाड़ता हूं!'

भालरसिंह ने थोड़ी घूल उस घाव में भर दी। सब लोगों ने अपने तीर-तरकस उठाकर नीचे रख दिए और कटोरीनुमा मैदान में फन्दा बिछाने में लग गए। एक घंटे में मिहनत के बाद फन्दा लग गया। आम के भाड़ के नीचे भालरसिंह ने सवको इकट्ठा किया और सांभ होते ही कौन कहां छिपेगा, नया

१. बड़ा तीतर

करेगा, सब समभाया । सबको अपना काम ठीक तरह से करने के लिए उसने सावधान किया । बोला, 'देखो, इस साल कोई ऐसा शिकार करो कि जब हम उसे लेकर अपने गांव पहुंचें तो सब देखकर दंग रह जाएं।'

सबने कालरसिंह को ग्राश्वासन दिया कि वे ग्रपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।

> अरि तीना ना मुर नाना रे ना ना ना मुर नाना हो हो तीना ना मुर श्रो नाना ना मुर ना हो, तीना ना मुर नाना हो ना मुर ना हुरें हुरें हुरें।

कई ग्रावाजें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। भालरसिंह ने कान खड़े किए ग्रौर साथियों से कहा— सूनो भला, कोई गा रहा है:

तीना ना मुर नाना तीमुर ना हो श्रो श्रो।

श्रीर यह ग्रावाज कैसी—हुरें हुरें हुरें ! सबने चारों तरफ देखा। दिखाई कुछ न दिया, पर श्रावाज पास ग्रा रही थी। धीरे-धीरे वह काफी पास ग्रा गई ग्रीर गाना साफ सुनाई देने लगा:

हो भालू केतो डेरा रे हो कहां ग्रोकर डेरा, हो भालू केतो डेरा रे हो ग्रो ग्रो।

कालरसिंह ने देखा, पिल्छम से करौंदों की काड़ियों को चीरता एक दल चला आ रहा है। सब उसे देखने लगे। देखते-देखते दल बिलकुल पास आ गया। पास आते ही दोनों तरफ से एक ही आवाज निकली—हुरें हुरें हुरें! सब एक दूसरे को जानते थे। सबने एक दूसरे से जुहार की। एक दूसरे को गले लगाया। यह दल विक्तनी का था। दोनों दल के लोगों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। गांव भर के समाचार जाने। बिक्तनी के दल का नेता तातीमासा था। उसने सबसे पहले सुलकसाए के बारे में पूछा। सुलक गांव छोड़कर भाग गया है, इसकी खबर उस गांव तक पहुंच चुकी थी।

'वयों रे फालर, उसका कुछ पता लगा ?'

'नहीं ताती, बहुत खोज की परन्तु वह नहीं मिला, मुभे तो लगता है उसने अपनी जान दे दी है।'

तातीमासा ने पास आकर उसकी पीठ ठोंकी, 'उसका साथी होकर ऐसा कहता है !'

'कहता नहीं ताती, बड़े देव उसे बचाएं, पर श्रभी तक तो उसका पता ही नहीं मिला।'

'पता जगाने की कोशिश नहीं की, यह क्यों नहीं कहता !'

'धरे ताती, तूने देखा नहीं श्रांखों से, हमारी बात क्या मानेगा, गढ़ बंगाल श्रीर नेतानार के श्रादिमयों ने मिलकर उसकी छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला।'

'कहां-कहां देखा था, उसे ?' तातीमासा के इस प्रश्न पर भालरसिंह चौंक गया। बोला, 'वहीं, सारे नदी, पहाड, खेत, खिलहान, भाड़ियां और'''।'

'हां, और नाम गिना।' तातीमासा ने अपनी गर्दन बाई भ्रोर भुका ली थी, 'तुम सब लोग उससे जलते हो भालर, तुम सब उसकी जान लेना चाहते हो। जैसी उसकी डाइन सौतेली मां सत्ताय वैसे ही तुम सब लोग।'

'क्या बात करता है रे,' कालर ने सीना फुलाया, 'वह हमारा है श्रोर हम उसकी फिकर न करेंगे, क्यों न ?'

'कल नरायनपुर के हाट में मरदपाल का हनगुण्डा मिला था। उसने बताया है कि सुलकसाए एक रात वहां रहा है।'

तातीमासा की इस बात को सुनकर भालरसिंह श्रौर उसके सारे साथी चौंक गए।

'वहां भ्रां भ्रां !' शिकालगीर ने भ्राश्चर्य से पूछा।

'हां, तुम लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया तो बेचारा वहां क्या करता?' ताती की बात सुनकर फालरसिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला—'चल नीचे बैठ, तू शायद पूरा किस्सा नहीं जानता!'

सब नीचे बैठ गए। ताती ने कहा, 'मैं सब जानता हूं फाजर, तुम्हारे गांव

में वह चुड़ैल सत्ताय जीती-जागती बैठी है श्रीर तुम लोग चुप हो !'

'हम क्या करें ताती, वह तो गायता की रखैल है।'

'गोली मारो ऐसे गायता को श्रौर उसकी रखेल को । सुलकसाए जैसा ही रा हर गांव में होता है क्या !'

'भ्रच्छा तो तू सुन लेना ताती कि उसे गोली लग गई,' खिकालगीर ने छाती पर भ्रवनी मुट्ठी मारी—'मैं उसे गोली मारूंगा।'

'चुप रह'—भालरसिंह ने डांट दिया। तातीमासा की श्रोर देखकर बोला, 'तो तुम जानते हो ताती कि वह कहां गया है ? भरोसा रखो, हम सब उसे खोजने में श्रपनी जान तक दे देंगे।'

'ठीक तो नहीं जानता भालर। मरदपाल का हनगुण्डा कहता था कि सुलकसाए बड़ा दु:सी था, यह कहता रहा है कि भ्रव उस गांव को लौटकर नहीं जाएगा।'

'पर वहां से वह गया कहां ?'

'दिक्खिन की श्रोर । उसने जगह का नाम किसीसे नहीं बताया । मरदपाल के लोगों से कहता रहा है कि जहां जी चाहेगा जाऊंगा घूमता-फिरता । हो सका तो धपनी प्यारी श्रावा के पास जाकर उससे मिलूंगा श्रौर जी भरकर रो लूंगा, ताकि मन हलका हो जाए । हां, वह महुश्रा की चर्चा वहां जरूर करता था । कहता था, 'श्रौर कोई तो नहीं, जसकी याद नहीं विसरती । कहीं ठिकाना लग जाए तो उसे जरूर खबर कर दंगा।'

सुनकर फालर को संतोष हुआ। बोला, 'वह जरूर दन्तेवाड़ा गया होगा ताती। मातल तुफे लम्बी उमर दे, उसका पता बताया।तूने। उसे कुछ नहीं हुआ, वह जिन्दा है तो एक न एक दिन जरूर मिलेगा।'

अर्री ढल गई थी। बिंभली के इस दल ने उनसे विदा ली और राउघाट की दूसरी पहाड़ी पर अपना फन्दा लगा दिया।

रात ग्राई ग्रौर चली गई। मालरसिंह श्रौर उसके साथी फन्दा लगाए, तीर-कमान साथे सतर्क बैठे रहे, पर कोई जानवर नहीं 'श्राया। दो लहकोरी' के बच्चे भरफंदे में फंसे थे तो सबेरे उनकी टांग पकड़कर मालरसिंह ने गुस्से से

१. सियार

उन्हें दूर फेंक दिया। वे 'हुआ हुआ आशा' करते भाग गए। इस बार पहली बार इस दल को खाली हाथ लौटना पड़ा था। भालरसिंह चिन्ता में था—जिलयारो क्या कहेगी! गांव के और लोग क्या सोचेंगे—मैं निकम्मा हूं! सुलकसाए के बाद गांव में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके! इसी चिन्ता में उसने अपने साथियों को फटकारा और अलवा-जलवा बका तो सब बिगड़ गए और गांव की और चल दिए। सारे लोग मुंह लटकाए किसी तरह गढ़ बंगाल पहुंच गए। असफलता ने उनका एक-एक डग चलना दूभर कर दिया था।

बरस भर का त्यौहार श्रीर गांव के चेलिक खाली हाथ लौटे। गायता गेंवड़े में उनके स्वागत के लिए खड़ा था। घोटुल की मोटियारी भी थीं। सब अपने-श्रपने चेलिक का रास्ता हेर रही थीं और अपने-श्रपने चेलिक की वीरता का गुरागान करती थीं। पूरे दल को मुंह लटकाए खाली हाथ आते देखा तो गायता सन्न रह गया। यह क्या! यह तो बड़ा श्रगुभ है। गांव के दस जवान जंगल गए और किसीके हाथ कुछ नहीं लगा! सब कायर और निकम्मे निकले! इस गांव के चेलिकों ने शिकार की सामूहिक प्रतियोगिता में सदा विजय पाई है। स्वयं गायता हिरमे अपने समय का बहुत बड़ा शिकारी रहा है। उसने उतरे मन से इस दल का स्वागत किया। मोटियारियों के मन भी गिर गए थे। श्रभी-श्रभी वे बड़ी-बड़ी बातें कर रही थीं। पर सबके प्रेमी कायर निकले।

सबसे ज्यादा दुःख जिल्यारों को था। पहली बार भालरसिंह को नेता वनाया गया था। उसके बारे में उसने बड़ी-बड़ी बातें की थीं थ्रौर भ्रनजाने ही वह कई जगह सुलकसाए से भालरसिंह को श्रिष्ठिक ग्रन्छा शिकारी बता चुकी थी। इसीलिए उसे सबसे ज्यादा दुःख था। जब किसीका गर्व चूर होने लगता है तो वह कई तरह से ग्रपनी खीज मिटाता है। जिल्यारों ने स्वागत करने के बदले भालरसिंह को डांट पिलाई, 'नेता बनने की शौक करता है! काम सिपाई के भी नहीं कर पाता। तुभे सरम श्रानी चाहिए।'

'मैं क्या करता जिलया ! जंगल में कोई जानवर ही नहीं श्राया।' 'राउघाट की पहाड़ी श्रीर जानवर न श्रायें !' जिलया जोर से हंसी, 'वहाँ तो दिन दहाड़े सोरी मिलते हैं रे।' 'नहीं जिलया' भूरी बोली, 'भालर को देखकर कोई श्रयनी गुफा से ही नहीं निकला होगा।'

भालरसिंह भल्ला गया, 'चुप रहो । गांव में जाने दोगी या "।'

'जरूर जाइए सेनापित जी, गांव का नाम तुमने उजागर जो किया है।'

जलयारो ने श्रपनी सहेलियों की श्रोर इशारा किया, 'चलो साइगुती, इन श्रौरतों की श्रारती जतारें; मरद के गुगा तो इनमें दिखे नहीं।' सारी मोटिया-रियां एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ीं। सारे चेलिक भेंप गए। किसीकी हिम्मत नहीं हुई कि इनकी बात का कोई जवाव दे।

गायता की चौपाल के पास चेलिकों का दल ठहर गया। यहीं मोटियारियां खड़ी हो गई। भालर्रासह ने एक बार फिर सारी मोटियारियों को देखा। उनमें महुग्रा नहीं थी। उसने गायता से महुग्रा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बह तो श्रव लोंन ही से नहीं निकलती। दिन-रात सुलकसाए के बारे में सोचती है। पयाल भर राजामहल में बैठी रहती है।

'हां भालर,' जिल्यारों न कहा, 'सुलक का कुछ पता जल्दी लगाग्रो वरना महुधा श्रपनी जान देदेगी। वह दिन भर राजामहल की परछी में बैठी रहती है ग्रीर भिरिया का नाम लेकर श्रपने श्राप कुछ बकती है!'

'पागल हुई है वह,' भाल र बोला, 'सुलकसाए तो बड़े आराम से है। वह यहां व्यर्थ उसके लिए कलपती है।'

'क्या ! सुलकसाए आराम से है ?' गायता ने भालरसिंह के दोनों कंघे पकड़-कर जोर से खींचे, 'क्या तुम्हें वह मिला था ? क्यों शिकालगीर, तुम्हीं बताओ ।'

'नहीं दादाल, हमें मिला तो नहीं पर राजधाट में विभाली के चेलिक भी शिकार खेलने आए थे। वे बता रहे थे कि सुलकसाए उस दिन यहां से भागकर मरदपाल गया था और वहीं रात ठहरा था।'

'मरदपाल गया था !' हिरमे को जैसे बड़ा सहारा मिल गया, 'फिर ?'

'फिर वह कहां गया पता नहीं, पर वहां के हनगुण्डा से कहता था कि वह घूमता-फिरता अपनी आवा के पास जाएगा।'

'लिंगो उसे सहारा दे। वह किसी तरह वहां पहुंच जाए।' हिरमे को बड़ा

१. दोपहर

संतोष मिला। वह वहीं से चिल्लाता सिरहा के घर पहुंच गया। उसने महुग्रा को ग्रावाज लगाई, 'महुग्रा ! सुलक मिल गया, सुलक मिल गया महुग्रा, मिल गया!'

'मिल गया, कहां है ?' महुश्रा नाच उठी । हिरमे ने भालर की ग्रोर इशारा कर दिया ग्रौर वह वहां से चला गया । महुश्रा भालर से जाकर लिपट गई, 'कहां है मेरा सुलक, भालर ! वड़े देव तुभे लम्बी उमर दें ।'

भालरांसह ने सारी बात बताई ग्रीर जब महुग्रा ने यह सुना कि वह श्रव भी उसकी याद करता है तो उसकी ग्रांखों से ग्रांसू निकल ग्राए। वह किसीसे कुछ न कह सकी। वह इस संसार में है यही क्या छोटी बात थी! जब वह जिन्दा है तो कभी न कभी जरूर मिलेगा, इसका महुग्रा को पूरा भरोसा था।

उस रात जब सब घोटुल में मिले तो शिकालगीर ने तातीमासा की वह बात छेड़ी जो उसने सत्ताय के बारे में कही थी। सत्ताय के कारण उनके सिरदार को दु:ख फेलना पड़ा। वह बोला, 'यह हमारे लिए सरम की बात है।'

'परन्तु हम सब कर ही क्या सकते हैं!' जिल्या बोली, 'वह हिरमे की रखेल है और मुलक हिरमे का लड़का है। यह उनका घरू मामला है। हम लोग उनके बीच नहीं आ सकते।'

'क्यों नहीं थ्रा सकते ! उसके कारण हमें विभाली के चेलिकों ने ढेर-सी बातें सुनाईं। हम सब जाकर गायता से कह सकते हैं कि वह सत्ताय को समभाए बरना''।'

'भ्रव तुम लोग इसकी चिन्ता न करो। मैं देखता हूं उसे।' शिकालगीर ने कहा।

पिछ पिछ पिछ—एक पीहू छपर ध्राससान से उड़ गया। गुरमिटया बोली, 'ग्राज यह क्यों चिल्ला रहा है ? पीहू की घ्रावाज सुनकर मुभे डर लगता है।' यह हमेशा ध्रपने प्रेमी को पुकारा करती है। पुलिस उसके प्रेमी को जेल ले गई थी और वह वहीं मर गया। वह उसीके वियोग में दिन-रात चिल्लाती रहती है। 'जब उसे सुनती हूं तो मेरा मन घड़कने लगता है।'

चेलिकों ने उसकी बात पर जोर से हंस दिया। शिकालगीर उसका चेलिक

१. मुडिया गोंड़ों की एक लोकमान्यता

था। उसीने हसी में साथ नहीं दिया, बोला, 'चिन्तान कर गुरमिटया, वह उड़ने बाला पंछी है और तू दो पैर की श्रौरत है। ऐसा समय भी श्राया तो तेरी हालत वैसी नहीं होगी।'

दूसरा पीहू ऊपर से निकला—पिऊ पिऊ पिऊ । शिकालगीर ने एक पत्थर उठाकर उसकी ग्रोरमारा । वह किसी कुत्ते को जाकर लगा। कयं कयं कयं कयं कयं कयं उठ करता वह भाग गया । शिकार में इस बार सबको निराशा लगी थी इसलिए उसकी चर्चा किसीने नहीं की । इर साल शिकार से लौटने पर दो-चार दिन घोटुल में उसीकी चर्चा होती थी । सारे चेलिक मोटयारियों को ग्रपनी यात्रा के लम्बे-लम्बे किस्से सुनाते थे । रात को जब वे ग्रपनी-ग्रपनी मोटियारियों को लेकर गीकी पर सोते तो भी भुनसारा होने तक ग्रपनी बात कहते रहते । वे उनकी बातों को बड़े प्यार से सुनती थीं । उनमें ग्रवसर चेलिक ग्रपनी-ग्रपनी वीरता का बखान करते थे । दूसरे दिन जब मोटियारी मिलतीं तो ग्रापस में ग्रपने-ग्रपने चेलिकों के यही किस्से दोहराती थीं ।

चिड़ियों के चहचहाने के पहले रोज की तरह उस दिन भी घोटुल खाली हो गया, परन्तु श्राज सवेरे-सबेरे सबको ऐसा समाचार मिला जिसकी उन्हें श्राज्ञा नहीं थी। गांव के लोग गायता के घर जमा थे और गायता फरके पर खड़ा रो रहा था। उसके छोटे-छोटे बच्चे यहां-वहां फिर रहे थे। उनमें कोई रो रहा श्रीर कोई चिल्ला रहा था। सत्ताय खून में सनी पड़ी थी। सिरहा तरह-तरह की पत्तियों को पीस-पीसकर लगा रहा था। कल रात किसीने सोते समय उसपर टंगिया से हमला कर दिया था। घोटुल के सारे साथी शिकालगीर पर शक कर रहे थे। परन्तु शिकालगीर को बड़ा श्रचरज हो रहा था। उसकी चेलिक ने बिना किसीके कुछ कहे, अपनी श्रोर से यह बात साफ कर दी कि शिकालगीर रात भर घोटुल में ही रहा है श्रीर वह उसके साथ ही सोती रही है। यह सब उसका किया नहीं है। गांव के लोगों ने इस बात पर कम भरोसा किया। सभीको उसपर शक हो गया।

किसीपर एकाएक शक कर लेना कभी-कभी खतरनाक हो जाता है। शायद यह खतरा यहां भी सामने खाता, पर घण्टे भर बाद ही वहां नरायनपुर से पुलिस थ्रा गई। सब देखकर हैरान थे। पुलिस वालों को इतनी जल्दी कैसे पता लग गया! लोगों ने पूछताछ की। पुलिस वालों ने सत्तायको हस्पताल ले

जाने का हुकुम दिया। वह ग्रभी भी बेहोश थी। खून बराबर निकल रहा था परन्तू पहले से कुछ कम हो गया था। उसे एक पालकी में नरायनपुर रवाना किया गया। सबको यह सनकर ग्राञ्चर्य हुआ कि गुमा ने उसपर हमला किया था। कहते हैं, शिकार से लौटते समय ही वह उसे मारने का निश्चय कर चुका था। परन्त उसने ग्रपना निश्चय किसो दूसरे से नहीं बताया । घोटूल में जब बात चल रही थी तब वह वहां हाजिर था। उसीके बाद वह घीरे से गायता के घर चला गया । गायता ग्रीर सत्ताय में उस दिन फिर ऋगड़ा हुआ था इसलिए गायता बाहर परछी में पड़ा था। गूमा दबे पैर भीतर चला गया और उसने पूरी ताकत से टंगिया मारी, पर श्रंघेरे में वह श्राधी तो उसकी जांघ पर लगी श्रीर श्राधी खाट पर । सत्ताय चिरुला उठी तो हिरमे दौड़ा श्रीर तब उसे कोई न देख पाया था, परन्तु उसने रातोंरात नरायनप्र जाकर खुद अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिया। उसने वह टंगिया भी ले जाकर पेश कर दी। पुलिस वालों ने बताया ' कि उसने बयान में लिखाया है—'मैं अपने सिरदार सुलकसाए पर हुए अत्याचार को नहीं देख सकता। सत्ताय जरूरत से ज्यादा गरम है। उसे ग्रीर कोई खतम करे इसके पहले मैं ही निपट लेना चाहता था इसलिए कि मेरे बाद मेरा रोने वाला कोई नहीं है। घोदल में भी मुफे किसी मोटियारी का प्यार नहीं मिला ""।

सारे गांव को आक्षाक्य हुआ। गूमा बड़ा सीधा था। अभी उमर भी पन्द्रह-सोलह बरस से ज्यादा नहीं थी। अपने सीधेपन के ही कारण वह सचमुच किसी भी मोटियारी को अपने प्रेम में फंसा नहीं सका था। उनका साथ जितना घोटुल में देना चाहिए, उसने दिया था। उसके बाहर किसीसे उसने लगन नहीं लगाई। इसीलिए वह सभीको प्यारा था। सारे चेलिक और मोटियारी उसे अपना मानते थे। शिकालगीर को इस समाचार से सबसे ज्यादा खुशी हुई। वह जो सोचता था, पूरा हो गया। पर अभी भी उसके जिन्दा रहने की आशा है, इसका उसे जरूर दुःख था। गांव के कुछ लोगों को लेकर सिपाही चले गए। इनमें हिरमे भी था। पुलिस इनके बयान लेगी और फिर मामले की छानबीन करेगी। हिरमे के छोटे-छोटे बच्चों को देखने की जिम्मेदारी सिरहा और उसकी बेटी महुआ ने स्वीकार कर ली थी। महुआ को जो चिन्ता पिछले एक माह से सता रही थी, अब कुछ कम हो गई थी। उसका बेकार सोचना बन्द हो गया था। इसलिए उसके चेहरे पर दुःख की जो गहरी परत छा गई थी, छंट गई और वह फिर

## घुंघचियों के लाल दाने की तरह चमकने लगी।

नरायनपुर के 'डागघर' ने सत्ताय को बचाने की पूरी कोशिश की। सब तरह की दवा-दारू दी गई, पर वह होश में नहीं आई। पुलिस उसका वयान लेना चाहती थी। हिरमे उससे बात करना चाहता था। वह उसके सिरपर हाथ फेरता और वार-वार कहता, 'सत्तो, मेरी सत्तो, एक बार तो देख ले।' 'डागघर' ने उसे पकड़कर वाहर कर दिया। मरीज के पास रोना मना है। कई घंटों की कोशिश उस दिन रात को बेकार हुई और सत्ताय ने दम तोड़ दिया। हिरमे चीख उठा। गांव भर खबर भेजी गई। सारे गांव में यह समाचार हवा की तरह फेल गया। किसीका मुंह नहीं खुला पर भीतर से सभी खुश थे। महुआ और सिरहा ने भी जब यह समाचार सुना तो वे कुछ बोले नहीं। वच्चे दिन भर से परेशान कर रहे थे और महुआ सब कुछ भूलकर उन्हें चुप करने में लगी थी। छोटी लड़की उससे वार-बार पूछती, 'आवा कहां गई? वह कब आएगी?'

महुम्रा उसके सिर पर हाथ फेरती भीर कहती, 'श्रावा घूमने गई है बच्चे, सभी भ्राएगी।'

दूसरा रोता, 'अभी तक नहीं आई, तुम जाकर बुला लाओ न।'

सिरहा सुनता तो दुःखी होता। सत्ताय कर्कशा थी। गांव भर उससे परे-शान था। किसीकी हमदर्दी उसने नहीं पाई। पर इन लड़कों ने किसीका क्या बिगाड़ा है! इन्हें क्यों सजा मिलती है? करे कोई श्रीर भरे कोई! सिरहा को गूमा पर क्रोध श्रा गया, 'मारने के पहले इन बच्चों के बारे में तो उसे सोच लेना था!'

महुस्रा को बच्चे खिलाते-खिलाते भ्रपनी मां की याद स्रा गई थी। वह इस संसार में नहीं है। वह होती तो ''! मां की एक धुंधली-सी तसवीर उसके मन में उतरी। उसने अपनी हिरनी जैसी छोटी-छोटी भ्रांखों से उन बच्चों को देखा— बिना भ्रावा के बच्चे! 'ग्रोफ!' उसके मुंह से ग्राह निकली—'ग्ररे पापी, सत्ताय ने गांव का बिगाड़ा था, इन बच्चों ने तो नहीं। इनका क्या होगा? हिरमे फिर दूसरी मिहरिया लाएगा भौर इन बच्चों को सुलकसाए की तरह मां के पिरेम के लिए छटपटाना पढ़ेगा!'

'सुलक .....!' उसका नाम क्या याद श्राया, महुग्रा के मन में श्राग लग

गई। ग्राज मुलक होता तो "वह होता तो गूमा खून करने क्यों जाता! इस बार उसने गूमा का एक पवित्र रूप सामने देखा। वह सुलकसाए का सच्चा साइगुती निकला। ग्रपने साथी का बदला उसने लिया। सुलकसाए ग्राज होता तो वह गूमा को जहल से छुड़ाने में ग्रपनी जान की बाजी लगा देता, पर श्रव उसका कीन बैठा है! कौन उसे छुड़ाने जाएगा! कौन उसकी तरफ गवाही देगा! सत्ताय से तो सारा गांव नाराज था पर श्रव गूमा को छुड़ाने कौन श्रागें श्राता है! शायद कोई नहीं ""!

गांव के तीन-चार लोग नरायनपुर चले गए। वहां 'डागघर' ने लाश को : चीर-फाड़कर देखा और फिर उसे हिरमे के हवाले कर दिया। लाश लेकर सारे लोग लौट आए। लाश गायता के घर की परछी में रख दी गई।

धातुममासा ने वाहर खड़े होकर हातुरहोल बजाया। गांव भर में उसके कर्कश स्वर गूंज उठे। सब लोग धीरे-धीरे वहां जमा हो गए। हनगुण्डा भी धा गया धौर भमको भी। भमको ने सत्ताय की लाश से कपड़ा उठाया। उसका मुंह देखा। वह तिरछा हो गया था श्रौर उसकी वड़ी-बड़ी आंखें खुली थीं, जैसे देह से निकल भागना चाहती हैं। उसने सत्ताय के चेहरे पर हाथ फेरा। हिरमें ने घर के देवता की पूजा की, फिर गांव के कुछ सयानों ने लाश उठाई। हातुर-छोल धौर जोर से बजने लगा। मुश्किल से पाव कोस चलना पड़ा होगा। नरवा के तीर पर मरघट था। वहां गड्ढा उरसाया गया। तब तक धौरतें वरावर गाती रहीं:

्चीले दादरो रोले, श्रहग्रहग्रह। ग्रोरू बोरू राजाल रेएएए। 2

गड्ढा खुदते ही हनगुण्डा ने कुल के सारे देवी-देवताओं का स्मरण किया। एक-एक की पूजा की। एक मुर्गी की बिल दी और उसके खून से वह गड्ढा सींचा गया। फिर मृतक को उसमें सदा के लिए मीठी नींद में सुला दिया गया। सारे लोग अपने-अपने घर लौट आए।

घर आकर हिरमे ने देखा, सारे बच्चे रो-रोकर घरती आसमान में उठा

१. किसी की मृत्यु होने पर बजाया जाता है, ताकि सब लोग जमा हो जावें।

२. एक मृत्युगीत-भाइयो आस्रो, यह कौन राजा है ? इत्यादि

रहे हैं । वह घवड़ा गया। उसे क्रोध भी घाया घीर वह अपने आप बकने लगा, 'क्या जानता था यह डाइन निकलेगी ! गांव भर उससे बिगड जाएगा ग्रीर एक दिन कूत्तों की मौत मरेगी ! " ग्रीर मरना था तो की ड़े जैसे बच्चे क्यों जन गई वह ::: ?' काफी देर बडबडाने के बाद उसके मन में एकाएक प्यार जागा। सत्ताय का हंसता-फूलता चेहरा उसकी श्रांखों के सामने फूलने लगा। जब वह सबसे पहली बार मिली थी उस दिन का दृश्य उसकी श्रांखों में नाचने लगा। चम्पा की तरह वह महकती थी ग्रौर जासोन की तरह फूली थी। उसमें प्यार का ग्रयाह पानी भरा था। कितनी प्यारी-प्यारी वातें करती थी वह! पर दो-चार साल के बाद ही वह एकदम बदल गई। यहां हर साल मां बनने का क्रम चाल रहा ग्रीर वहां उसके स्वभाव में भयंकर परिवर्तन होते गए। वह जितनी नरम थी, उतनी ही कठोर हो गई। उसमें जितना प्यार भरा था, सब विष बन गया। वह खुद नहीं जानती थी, वह क्या कर रही है। अपने लड़कों का मोह भीर पराई भीरत से जाए लडके की लोकप्रियता ने उसका सारा ढांचा ही बदल दिया" परन्तु वह फिर कुछ न सोच सका। भन्मको श्रागई थी। सिरहा श्रीर महम्राम्रा रहे थे। सबने हिरमे को बड़ा सहस्रा दिया और धीरे-धीरे दिन बीतने लगे।

मरने वाला मरकर अमर हो जाता है। दुनिया की सारी बाधाओं को पार कर लेता है, परन्तु जो जीते हैं उन्हें एक जाल में वह फंसा जाता है (मृतक का रोज पूजन होना चाहिए। उसके गुगागान करना चाहिए। उसे पानी देना चाहिए किर वह पितरों में मिला या नहीं इसकी परीक्षा करनी चाहिए। यह सब काम हनगुण्डा का है। वह बराबर करता है। दसवें दिन भोज भी दिया गया। गांव भर के लोगों ने मिलकर खूब खाया, पिया। रात को एनदाना हुआ। मनमानी लांदा ढाली। सबने सत्ताय के मरने पर दु:ख मनाया। हिरमे का दु:ख देखकर सारा गांव दु:खी है।

म्रालिर मृतक की याद में एक पत्थर लगाने का दिन म्रा गया। जहां उसे दफनाया गया था, सब लोगों ने नाच-गाने के साथ वहां एक पत्थर गड़ा दिया:

> सोरा घारू घरती रोये देवता नव खण्डू पिरथीर एले

## सिंगार मालोर दिपू रोये देवा इगाल हाय वालोर र एले । 9

पाटा के साथ, पत्थर में लिखे सत्ताय की जिन्दगी के कुछ अच्छे कारनामें उस जमीन में गूंज उठे। पत्थर पर उसे एक हाथी के ऊपर बैठाया गया था और आसपास सैकड़ों मर्द-ग्रौरतें ताली पीट-पीटकर उसका स्वागत कर रहेथे। ग्रपनी जिन्दगी में जिसने सदा कांटे पाए ग्रौर लोगों की भत्सना सही, मरने पर उसे हाथी पर बैठने को तो मिला।

## 90

सत्ताय चली गई पर हिरमें पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। घर में छ:सात छोटे-छोटे बच्चे। चारों श्रोर चिल्ल-पों। रोना-घोना। न दिन को श्राराम
श्रौर न रात को नींद। हिरमें को तब श्रौरत की कीमत पता चली। वह श्रौरत
जो यह सब देखती है, सहती हैं श्रौर फिर भी हंसती रहती है। बच्चों का रोना
ही शायद उसका सुख है। जो बांक होती है, अपने करम को कोसती है। कंकाली
की पूजा करती है। देवी-देवता मनाती है। जब देव प्रसन्न नहीं होते तो भूत-प्रेतों
का सहारा लिया जाता है। श्राधी रात को वह बिलकुल नंगी पीपल के नीचे
जाती है। श्रौर वहां दीप जलाकर प्रेत को बुलाती है श्रौर कहते हैं वहां से लौटकर कभी कोई स्त्री बांक नहीं रह पाई। देवता जहां हाथ टेक दें वहां भूत
सहारा देता है। सत्ताय को इस मुसीबत से कभी नहीं गुजरना पड़ा। जब वह
हिरमें के यहां नहीं थी तब भी उसने उस घर को ग्राबाद रखा था। यहां ग्राते
ही उसने सूने घर को चमन बना दिया। जहां घर की छत के नीचे केवल चिड़ियां
चहकती थीं, श्रादमी के बच्चे चहचहाने लगे। पर घीरे-घीरे यह चहचहाट ऐसी
बढ़ी कि हिरमे चीख उठा। सत्ताय उसे हंसकर और मुसकराकर मनाती थीं,

सोलह परत दुनियां, नौं परत घरती। मनुष्य के कल्याया की यह घरती है। यहां सब मरते हैं।
 स्मारक पर एक पत्थर लगाने की यहां प्रथा है। इस पत्थर पर कई तरह के चित्र भी बनाए जाते हैं।

कहती, 'बच्चे परमेसर की देन हैं। वे बड़े देव के भ्रौतार हैं। जहां जाते हैं भाग पलट देते हैं।'

हिरमे चुप रह जाता। 'भाग पलटने' का रास्ता हिरमे में लो जाता। वह भी क्या करे; आदमी के लिए क्या होता है। यह तो भगवान् का काम है और जो काम भगवान् का हो वहां आदमी का क्या जोर! वह बच्चों का गला ही तो घोंट सकता है, पर उसका मतलब है भगवान् का गला घोंटना। देवता का प्रसाद जो मिल जाए, माथे में लगाकर चुपचाप गले में डाल लेना चाहिए। सत्ताय के जाने के बाद यह प्रसाद उसे बहुत भारी लगा। वह उसके गले की फांसी बना। उसके कारीर के हर अंग को जैसे भारी-भारी पत्थरों से भर दिया गया है। यह अबन जंगल जा सकता और न गांव में घूम सकता। गांव का गायता है। यह उसका सबसे बड़ा घरम है परन्तु वह उसे भी नहीं निवाह पा रहा। इसीलिए उसे गांव वालों पर भी कोध आया। गूमा को उसने बचपन से खिलाया था। उसे प्यार किया था। उसका बाप तव मर गया था जब वह नंगा धूल में लोटता था। उसके मरने के बाद हिरमे ने ही उसकी औरत को ढाढस बंधाया था। उसने गूमा को बराबर अपने लड़के की तरह माना और उसीने उसके साथ""!

गूमा की मां सारे गांव में श्रांसू बहाती फिरती थी। उसका लड़का जिहल में है। मुकदमा चलेगा श्रीर फिर उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। श्रकेला लड़का! वह हिरमे के पास श्राई। उसने श्राते ही तो-तीन बच्चों को एक साथ गोद में उठा लिया। उन्हें च्रपाने लगी। बोली, 'हिरमे'''!'

'श्रब क्या लेने आई है ?'

'लेने नहीं देने भाई हूं, गायता !'

'क्या देगी तू ? तेरे बेटे ने तो मेरा सब कुछ छीन ही लिया । और छीना भी तो बुढ़ापे में । जवानी में औरत मर जाती तो दुःख न होता । औरत के मरने का क्या दुःख! मर गई तो अच्छा ही हुआ, दूसरे दिन दूसरी आ जाएगी । एक के साथ रहते तिबयत ऊब जाती है। रोज पेज का पीना किसे सुहाता है, गूमा की मां! कभी तो स्वाद बदले । औरत स्वाद की बदलाहट है । मुंदरी छोड़कर चली गई थी । मेरे मुंह से आह न निकली । औरत सबसे न्यारी । साक्षात् देवी । पर वह थी तो औरत ही न । और हर औरत एक होती है । जो और, और करे वही औरत! मगर ",' हिरमे की आंखों में अब आंसू आ गए थे,'मगर बुढ़ापे को कब किसने सिर भुकाया है गंगी। औरत भी तो जवानी चाहती है। गूमा ने ऐसे समय मुभसे सत्ताय को छीना है "गूमा "'गू" मा "' उसने दात पीसे,'अच्छा है, पाप का फल भुगतेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। सिरकार उसे नहीं छोड़ेगी। फांसी पर लटकेगा ही। बरसात में किसीका घर गिराने का मजापा जाएगा हराम-जादा"!

गंगी ने बच्चों को नीचे बैठाल दिया और हिरमे के मुंह पर अपनी हथेली लगा दी, 'ऐसा न कह हिरमे, तू गांव का गायता है। हम सब तेरी सरन में हैं। मेरा अकेला लड़का है वह ""!'

'तो मैं क्या करूं गंगी ! मेरी भी तो वह अकेली आरत थी ?'
'सो तो फिर मिल जाएगी हिरमे।'

'तु भे भी लड़का फिर मिल जाएगा गंगी, तूयहां से चली जा। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता।'

गंगी ने हिरमे के पैर पकड़ लिए। बोली, 'उसे फांसी से बचा ले हिरमे। उसने भ्रमनी मरजी ने कुछ नहीं किया। गांव के हमजोली लड़कों ने उसे बह-काया और वह कर बैठा। तूने तो उसे भ्रमना लड़का माना था'''!'

'हां, माना था; था तो नहीं।' हिरमे ने श्रपने पैर छुड़ा लिए। गंगी उठकर खड़ी हो गई।

'तु ग्रव जा संकती है'-हिरमे बोला।

'जाती हूं हिरमे, परन्तु मैं तो तुभे कुछ देने आई थी''।' हिरमे ने उसकी छोर देखा। उसकी आंखों से ओस जैसी बड़ी-बड़ी बूंदें टपक रही थीं। अधेड़ अपर में भी उसके चेहरे की भुरियों के बीच चमक थी। उसने अपने दोनों हाथ हिरमे के सामने फैला दिए, 'मेरा यहां कौन बैठा है रे! तूने मेरे बच्चे को अपना बेटा माना था तो तेरे बेटे भी मेरे बच्चे हैं, हिरमे!'

हिरमें उसकी ओर देखता रहा। उसने देखा, गंगी के मासूम चेहरे में प्यार की भ्रनिगनत घाराएं बह रही हैं। वह जैसे उसके सामने खड़ी होकर प्यार की भीख मांग रही है, मानो कह रही है, 'तेरी सत्ताय मैं हूं....मैं हूं....!'

हिरमें का चेहरा भिटी की तरह फूल उठा, 'सच कहती है!'

१. लाल रंग का एक फूल

'हां, बिलकुल सच हिरमें, मेरे देवता !'

हिरमे ने श्रपने दोनों हाथों से उसे पकड़कर छाती से लगा लिया और थोड़ी देर दोनों ग्रांसू बहाते रहे । उन ग्रांसुश्रों की गंगा में दो निराधित ग्राध्यय खोज रहे थे !

तभी महुआ वहां आ गई। उसने देखा तो उलटे पैर भागी। उसे भागते हिरमे ने देख लिया था। उसने रोका, 'आ जा वेटी, भागती क्यों है! यह तो तेरी मां है।'

गंगी अब उसे छोड़कर बच्चों को संभालने लगी थी। हिरमे वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य-मिश्रित भाव थे। वह न रो सकता था और न उसे हसी आ रही थी। महुआ उसे आश्चर्य से देख रही थी। — 'तुफे अचरज हो रहा है महुआ, पर सच है; गंगी अब तेरी मां है, मां है तेरी, महुआ। '

महुम्रा कुछ न बोली। वह गंगी की म्रोर देखती रही। वह गंगी, जो वड़ी लगन से उन छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर प्रपनी गोद से चिपटा रही थी। बिना कुछ कहे वह चली आई।

हिरमे भी डंडा उठाकर नरायनपुर की ग्रोर चल दिया। महुग्रा ने उसे घर से निकलते देखा, गंगी फरके पर खड़ी कह रही थी, 'श्रपने बेटे गुमा से कह देना तेरी ग्रावा श्रव बड़ी खुश है। लौकी की बौला को बांस का सहारा चाहिए था, वह मिल गया है।'

हिरमे ने एक बार लौटकर गंगी की ग्रोर देखा ग्रौर फिर उसने ग्रपने लम्बे कदम बढा दिए।

सारे गांव में यह खबर फैल गई कि हिरमे ने गंगी को घर में बैठाल लिया है। तरह-तरह की बातें हुई। लुगाई रखने में बातें! आश्चर्य है! ऐसे गांव में यह भी चर्चा का विषय हो सकता है। यह कौन बड़ी बात है। लुगाई रखना जितना ग्रासान है, उतना ही छोड़ना। मन का सौदा; जब तक पटा ठीक, जिस दिन मन में खटाई ग्राई. रास्ता बदल दिया। फिर भी यहां चर्चा थी, इसलिए कि एक तो सत्ताय को मरे ग्रभी हुए ही कितने दिन हैं! कल ही उसे हाथी पर बैठालकर लोग लौटे हैं। और दूसरे, सत्ताय का हत्यारा ग्रमा, गंगी का बेटा! तो क्या इस हत्या में गंगी का भी हाथ था! क्या उसीने ग्रमा से सत्ताय की हत्या करवाई! इसलिए कि उसे कोई सहारा मिल जाए! वह भी गांव का

गायता ! इस बात ने लोगों के मन में जड़-सी जमा ली । घोटुल के वे चेलिक जो यह सोच रहे थे कि उस दिन शिकार में हुई बात पर गूमा ने हत्या कर दी है, ग्रव दूसरे ढंग से सोचने लगे थे । हत्या करने की कसम किसीने खाई थी ग्रौर हत्या कर किसीने दी । इसके पीछे जो राज था जैसे सब जान गए । गांव की कुछ ग्रौरतों ने गंगी को घिवकारा । गूमा के प्रति चेलिकों में जो हमदर्दी थी, चली गई । परन्तु बात का बतंगड़ न बन सका । ग्राखिर हिरमे गांव का गायता था । उसके इशारे पर गांव नाचता है । सब तरफ फ़ुसफुसाहट ज्यादा हुई, होंठ कम खुले।

गंगी के आ जाने पर महुआ को प्रसन्नता ही हुई। एक तो इसलिए कि उसे दिन भर हिरमे के बच्चों को देखना पड़ताथा। वह अपने ही दु:ख से दु:खी है। दिन-रात सुलकसाए की याद उसे सताती है। जब से उसने सुना है कि वह दन्तेवाड़ा की तरफ गया है, तब से उसके पैर अधीर हैं। यदि पंख होते तो अब तक तोते की तरह वह फूर्र से उड़ गई होती। पर इतनी दूर ! वह कैसे जाए और क्या मालम वह वहां है भी ! दिन-रात वह सताता है । घोट्रल जाती है तो वह जैसे उसे काटता है। रात को गीकी में अकेली सोती है तो सवेरे आंसुओं से वह भीग जाती है। सब वहां हंसते हैं, गाते हैं, पर महुश्रा की हंसी सुलक श्रपने साथ स्त्रीनकर ले गया है। उसके गले में जैसे किसीने कपड़ा ठूंस दिया है। जो ग्रपनी ही चिन्ता में मरती है, मछली-सी तड़पती है, उसे हिरमे के बच्चों को देखना भारी भार लग गया था। गंगी ने इससे उसे मुक्त कर दिया। दूसरे यह कि गंगी, सुलकसाए को चाहती थी। वह सत्ताय जैसी नहीं थी। जब सत्ताय सलक को प्रलवा-जलवा वकती तो गंगी बड़ी हमदर्दी दिखाती थी। एक-दो बार सत्ताय से लड़ी भी है। सुलकसाए के सिर पर वह हाथ फेरकर अक्सर कहती थी. 'मेरे हीरा, पानी बरसने दे, तेरा रंग बहाने की उसमें ताकत क्या है !' वह उसके गाल चम लेती और अपनी छाती से चिपकाकर खुद रोने लगती। सूलकसाए ने गंगी से मां जैसा ही प्यार पाया था। इसलिए महुआ खुश थी। सुलक की राह का कांटा ही नहीं ट्रट गया, वह वदलकर फूल वन गया है। जब वह सुनेगा तो कित्ता खुश होगा ! उसकी खुशी की कल्पना कर महुग्रा खुद नाच उठती है।

गांव भर ने यह बात मानने में कसर नहीं की कि सत्ताय का खून गंगी ने ही कराया है। अपने स्वारथ के लिए उसने सब किया। इसलिए जो गांव सत्ताय

से नफरत करता था, उसके मरने पर उससे हमदर्दी जताने लगा।

हिरमे ने नरायनपुर पहुंचकर गूमा से भेंट की। लोहें की सींखचों में बन्द गूमा का चेहरा सूखकर फुलस गया था, परन्तु उसके शरीर में परिवर्तन नहीं हुआ था। शायद इसलिए कि जहल में भुफत में मन भर खाना मिलता है। यहां तो जंगलों की मौज और देवता की किरपा पर खाना मिलता था। गूमा ने हिरमें को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। यही हिरमें उसे खड़ा-खड़ा गाली देता था, आज मिलने आया है। उसने खींचने के अन्दर हाथ डालकर गूमा के सिर पर फेरा और उसे मां का संदेसा दिया। संदेसा सुनकर गूमा खुश हुआ। उसके फुलसे चेहरे के बीच हलकी-सी मुसकान की एक रेखा खिंच गई।

हिरमे बोला, 'चिन्ता न कर गूमा, मैं तुभे जेहल से छुड़ाकर रहूंगा रे।'
गूमा सुनकर चुप हो गया। उसकी बड़ी-बड़ी घांखों के सामने जरूर एक भारी
प्रक्त चिह्न था। सागौन के मलगे जैसा वह खड़ा था। हिरमे मुभे छुड़ाएगा!''
सत्ताय के हत्यारे को ''' क्यों ?''' पर इस प्रक्त का उत्तर उसे कौन दे! वह गंगी
के संदेस में उत्तर खोजने का यत्न करता, 'लौकी की बौला को बांस का सहारा
चाहिए था, वह मिल गया है।' परन्तु वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर
सका कि वह बांस हिरमे ही होगा।

हिरमे दौड़-घूप में लगा था। पुलिस के जमादार से लेकर निस्पिट्टर तक की देहरी चूमता था। बड़े परिश्रम के साथ दस-बीस जो बचा सका था, वह प्रपनी टेंट में खोंसे था श्रौर उसीके बल वह अफसरों को तोलने की कोशिश करता था। हर पुलिस वाले के पैर पकड़ता श्रौर उनकी घूल चाटता। पुलिस वाले उसे ठोकर लगा देते, परन्तु इन ठोकरों का उसपर कोई असर न होता। वह हर ठोकर को अपनी सफलता के लिए मील का पत्थर समस्तता था। जितनी ठोकर खाता उतने मील रास्ता उसने तय कर लिया, यह सोचता था। रात को घर लौटकर श्राता तो गंगी से बड़ी-बड़ी बातें करता। उसकी बातों को गंगी बड़े प्यार से सुनती। उसके जी की तपन बुक्तती। उसे लगता कि हिरमे का सहारा उसके लिए अमृत का घूट बनकर आया है। पहले वह रोज लांवा ढालती थी। उसीके नशे में वह अपने बेटे का वियोग भूलने का प्रयत्न करती थी। अब बिना लांदा पिए जैसे उसपर नशा छा जाता था। हिरमे को वह देखती श्रौर सब भूल जाती। उसकी गोद में अपना सिर रखकर वह कहती, 'तूने एक मुदें में जान फूंकी है,

हिरमे। कल तक मैं सोचती थी, इस दुनिया में भरा कौन है! मर जाती तो ज्यादा भोगना न पड़ता। ग्राज मरने से डरती हूं। मैं जीना चाहती हूं। ग्रव मुफे फिर जिन्दगी से प्यार होने लगा है। मुफे लगता है, मेरी उमर कम हो गई है। तेरे हाथ में जादू है। जंगल की किसी श्रजानी जड़ी-बूटी का गुण तेरे शोठों में है। मेरा बुढ़ापा भाग रहा है हिरमे, मैं जवान हो रही हूं। "तू गांव का गायता है। तूने श्रपना घरम निवाहा है। गांव भर सुखी रहे, किसीके पैर में कांटा न गड़े, सब हंसते रहें, खेलते रहें, खाते रहें। मुफे ग्रब गूमा की चिन्ता नहीं। जब गूमा का बाप जिन्दा हो गया है तो मां को तलफने की क्या जरूरत!

गंगी के इन मधर शब्दों में सलकसाए भी खो जाता था। वह सत्ताय की मौत तो कब की भूल चुका था। उसके यहां से जैसे किसीकी लाश ही नहीं निकली। इतना ही नहीं, वह सुलकसाए को भी भूल रहा था। यदि महस्रा उस गांव में न होती तो शायद वह मुलक को कभी याद न करता। वह अक्सर उसके पास श्रा धमकती है श्रीर रोने लगती है। कहती है, 'उसका पता लगा दादाल? किसीसे संदेसा भी तो नहीं भेजता निरदयी। तब हिरमे भी बेटे के दु:ख में इब-सा जाता है। उसकी भी ग्रांखें छलछला उठती हैं परन्तु महग्रा के जाते ही जैसे कोई उसके श्रांस एकदम सोख लेता है। चिलिबलाती घरती में जैसे पानी की बंदें सुख जाती हैं। कभी-कभी तो गंगी से कहता, 'महुम्रा भी कैसी लड़की है! एक औरत और इतना तलके आदमी के लिए ! तलफना तो चाहिए आदमी को, श्रीरत जिसकी पहुंच के बाहर होती है। श्रीरत के मन की गहराई कोई नहीं जानता । उसकी थाह नापना ग्रादमी के लिए ग्रासान नहीं है।' गंगी सनकर हंस देती है और कहती है, 'श्रादमी कित्ता भीला जीव है! कुछ नहीं समभता। भीरत में गहराई कहां होती है ! उसकी श्रांखें तो मन का सब भेद कह देती हैं। ग्रादमी की गलती यही है कि वह औरत की ग्रांखों की गहराई में उतरना छोड-कर उसके मन में गोते लगाने कूद पड़ता है।' ग्रीर यह सुनकर हिरमे हंस देता है। उसकी हंसी में गंगी हुव जाती है श्रीर जब दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं तो दोनों एक-दूसरे में खो जाते हैं। बातचीत का रास्ता ही बदल जाता है, सोचने की दिशा ही उलटी हो जाती है। तब न महम्रा के श्रांसु याद श्राते श्रीर न सुलकसाए की छाया छूने की ममता जागती। नया प्यार है, नये रंग लाता है। भीर कहते हैं, प्यार का श्रसल मजा तब मिलता है जब उमर दल जाती है। दो

बेबस प्रेमी पहले खीकते हैं और फिर प्यार में खो जाते हैं। खीकते के बाद जो प्यार उमड़ता है उसका मजा ही ग्रलग है। हिरमें ग्रौर गंगी दोनों बड़े देव को सिर कुकाते हैं, लिंगो को ग्रसीसते हैं, मातुल की पूजा करते हैं "जैसे दिन उनके फिरे, देवता सबके फेरे!

्रध्रों हो ऽऽऽहाय रेऽऽऽ चन्दा चमक रहि जाय हाय रेहाय ऽऽऽ।

पूनम की चांदनी में नरवा का लम्बा कटाव चांदी की तरह चमक रहा था। लगता था, जैसे वनदेवी के स्वागत के लिए किसीने चांदी के पुंगार की परतें खोलकर बीच में सरीं बना दी है। श्राम की मौरों ग्रौर महुश्रा के फूलों को छूता पवन वहां श्राकर बिखर जाता और घोटुल के चेलिक तथा मोटियारियों के ईपुर को सोख लेता।

गीत कण्ठों से निकलता, हवा में तैरता और सारे नाले में गूंजने लगता। गीत के हर ढलान के साथ फावड़े, कुदाल और गेंतियां रेतीली धरती की छाती पर चुम जाती:

> छप् छप् छप् सप्प सप्प सप्प सिक्क् सिक्क् सिक्क् ।

'री पेड़गी, जल्दी भर टोकनी ।'
'रे बंमटा, हंसी उड़ाता है ? नाक जरा तिरछी है तो क्या हुआ !'
'हि हि ई ई ई'''''हा हा आ आ आ'''।'
'श्रीय पैकी, दामनी ला ।'
'वह है वह, तेरे पीछे, फांघरा ।'
'उई ऽऽऽ दइया ! मरी रे'''!'
'त्या हुआ, क्या हुआ ?'
'चिहंटी काटता है मुरदार । क्या नाखून धरे हैं बोदाल के के सींग जैसे,

१. रस्सी २. श्रंथा ३. नपुंसक ४. भैंस

माइलोटा कहींका !' 'हि हि ऽऽऽऽऽहा हा ऽऽऽऽ।' 'ग्ररे, भूरी है रे भूरी !' 'भरी ईईई।' 'यहां भी भ्रा घमकी । उसे चैन कहां !' 'चलो, काम करो, बैहरों से कौन मूं ह लड़ाए !' 'ग्रौर देख रे श्रंभोली, चिहंटी मत काट, वरना" 'ओ हो ऽऽऽ हाय रे हाय ऽऽ।' 'क्या बकता है ?' 'चंदा चमक रहि जाय। 'सि सि ऽऽऽ' 'ग्ररी ग्रो, जलिया तु कहां चली गई ?' 'बिलम रही हूं दाऊ, यहां गूलर के नीचे डोंगी पर।' 'ग्रीर भालरसिंह?' 'और भालर! कहां गया रे?' 'बैठा होगा, जलिया के पास ।' 'श्ररे फालर, तु पीछे से सरक तो जा, कोई श्रा जाएगा।" 'नहीं जलिया, दो घड़ी बिलमने की तो बात है।' 'नहीं रे, भाग यहां से, उरई <sup>9</sup> पर जा बैठ।' 'जैसी तेरी मरजी।' 'ग्रच्छा तो दोनों तपस्या कर रहे हैं !' 'नहीं रे शिकालगीर, चल'''''।'

फिर फावड़ा, गेंती और कुदाल चलने लगे। महुआ बराबर काम में जुटी रही। टोकनी में भर-भरकर रेत-मिट्टी उठाती और दूर फेंक आती। दूसरे लोग थोड़ी देर बिलमते और फिर काम में लग जाते। कभी गीत की कोई धुन छेड़ता,

१. घास

तो कभी चर्चा होने लगती।

'गायता ने गंगी को रख लिया रे।'

'हां, सुना तो है।'

'सूना क्यों, सच तो है। महुम्रा सब जानती है, क्यों री, वोल तो कुछ ?' '………'

'क्या बोले बेचारी, दईमारा सुलक " ग्राह ! श्राग जल रही है उसके पैट में ""!'

'महुद्या!'

'क्या है भालरसिंह?'

'मजाक छोड़, सच तो बता, यह सब कैसे हुआ ?'

'नहीं जानती बीर, इत्ता जानती हूं कि वह श्रव उसकी मिहरिया बन गई है।' 'क्या मालूम कब तक साथ देती है!'

'हां जिम्मे, श्रौरत की माया भगवान जाने। क्या-क्या खेल रचाए!' 'श्रवे, श्रौरत जात को नाम धरता है, सब एक-सी थोड़ी होती हैं।' 'मुफ्ते माफ कर दे महुश्रा, तू यहां है मैं तो भूल ही गया था।' 'हा हा हा…'हि हि……'

'चुप रह शिकालगीर ।'

'मुफ्ते तो ऐसा लगता है महुम्रा, कि वह श्रपने बेटे को छुड़ाने के लिए माया रच रही है।'

'क्या जाने।'

'एक पत्थर से दो शिकार—बेटा भी छूट जाए श्रीर मोइदो भी मिल जाए।' 'जोड़ी अच्छी है, दोनों उमर से बेजार हो रहे हैं। किसीको शिकायत नहीं रहेगी।'

'कुछ भी हो भालर, गूमा निकला बड़ा पहिलवान ।'

'क्यों नहीं, कहां उसका कतल तू करने वाला था, कहां उसने कर डाला। उसका एहसान मान रे शिकालगीर, आज तू जिहल में होता।'

'छोड़ बीर, चुटकी बँगाते उसे साफ करता। खून हो जाता पर किसीको कानों कान पता न लगता।'

'शाबास'…!'

'मेरी पीठ ठोंकती है, जिलया।'
'हां पोटसा।'
'हुप रह, पोटसा कहती है! देख मेरा पेट बड़ा है क्या?'
'हा हाऽऽऽहिऽऽऽ।'
फिर.

छप् छप्, खप्प खप्प, खिक्क् बिक्क् '''
'कितना गड्ढा हो गया ?'
'चल अंभोली तू उतरकर देख भला ।'
'उई ई ई ई ''!'
'क्या है ?'
'पन्ने र पन्ने '''प्ने बचा'''ओ ।'
'खूब, डरने की हद होती है, पन्ने से डरता है !'
'क्या कहा ? पन्ने !''देख तो शिकालगीर ।'
'हां आलर, पन्ने '''एक नहीं दो-दो'''और '' और ऐटा सी रे ।'

'हा भालर, पन्ने '''एक नहीं दा-दो'' श्रीर 'श्रीर ऐटा' भी रे।' तालियों की गड़गड़ाहट से सारा नरवा गूंज उठा। जय हो बड़े देव की ! जय खेरमाई की !

'घरती माता की जय !'
'श्रंडा लाई है महुग्रा ?'
'हां लाई हूं दाऊ, वहां रखा है ।'
'श्रो भालर, क्या हुग्रा ?'
'क्या हुश्रा ?'
'श्रंडा यहां से गायव !'
थप्पप्प ऽऽऽ।

'तू है ऐं, श्ररे भालर, यह खड़ी है बंमटी, भूरी। ताली पीट रही है। दोनों ग्रंडे उठाकर खा गई।'

'श्रब क्या होगा ! इस पगली के मारे तो नाक में दम है।'
'नासकटा, पगली कहता है। बेशरम…!'

१. एक गाली; अर्थ है-बड़े पेट वाला २. मेडक इ. केकड़ा

बचाग्रो ! ऐं ऐंबेंबेंबें मरी रे रेरेरे, "मारता है पिठया । 'क्यों रे ग्रंभोली, क्यों मारता है उसे ?' 'ग्रंडे खा गई न !' 'तू देखता तो क्या छोड़ देता ! क्या पागलों से पाला पड़ा है ।' 'हमें पागल कहता है "क्यों भूरी ?' 'हां ग्रंभोली ।' 'ये सब पागल हैं।' दोनों एक दूसरे से लिपट गए और कूदने लगे। सबने एक साथ ताली पीट दी — 'हुरें हुरें ऽऽ!' 'पानी निकल ग्राया सिरदार।'

'जय हो मातुल की । हमने प्यासी नदी की छाती फाड़कर पानी निकाला है। इसमें भी कितना कपट भरा है? ऊपर से सूखी, अन्वर समुन्दर लहराता है। हम भी तुभसे बदला लेंगे, तेरी छाती से निकला पानी लेकर हम सब पिएंगे और तुभे एक बूंद न मिलेगा। देखो रे, ऐसे संभाल के पानी भरना कि नरवा के किसी कोने में बूंद तक न गिरे। कहीं उरईन उगे। बस, रेत! रेत ही रेत! तू तड़प और हम तेरी तड़पन से प्यास बुआएं!

'हरें हरें हरें डड ड।' 'कुकड़ें कें डडड!' 'कुकड़ें कें डडड!'

'ए, भुनसारा हो गया। चलो, श्रब हम लोग चलें सिरदार।'
'भरे, तू महुग्रा, रो रही है! सिरदार, देख तो महुग्रा रो रही है!'
'क्यों रो रही है?'

'शिकालगीर ने तुभे सिरदार कह दिया न, शायद इसलिए।'

'हां इसलिए, तुम लोग आदमी हो या जानवर, उसे गए महीनों हो गए, आज तक किसीने पता लगाने की फिकर की ? तुम्हारा सिरदार तो वह है न, कैसे सिपाही हो ? घोखेबाज, सारा गांव दगा दे गया, कभी तो आएगा वह ''!'

१. एक गाली-स्अर का बच्चा

'सब चुप हो गए। नरकोम की ठंडी हवा में भाड़ों के पत्ते नाचने लगे। चिड़ियां चहकने लगीं तो कौवे ने भी राग छेड़ दिया।

'तू सच कहती है महुआ। अब हम सब लोग उसे खोजने निकलेंगे।' 'हां भालरसिंह, हमें निकलना चाहिए।'

'कल नेतानार में सभा है। हम वहां से लौटकर श्रपने पियारे सिरदार को जरूर लोजेंगे। भरोसा रख महुझा, तेरा दु:ख हमारा दु:ख है। पर हम करें क्या ? वह निरदयी तो ऐसा लापता हुआ है....!'

सारा दल धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगा। पूरव का क्षितिज लाल हो गया था और राजामहल के सामने मैदान पर बैठे तोते पंचायत कर रहे थे। दल के सब लोग थक गए थे। रात भर खोदने के बाद पानी निकला था। सारे भरने सूख गए। नदी-नालों ने मुंह वा दिया। घोटुल के ये सदस्य मेहनत न करते तो सारा गांव प्यास से मर जाता।

'इस साल बरसात के बाद हम नाले को बांध देंगे ताकि फिर पानी का काल न हो।' भालरसिंह के इस सुभाव का सबने समर्थन किया।

'ग्रीर देखो,' शिकालगीर बोला, 'थानागुड़ी के पास जो टपरिया हम लोग बना रहे हैं, उसके सामने बगीचा भी लगाएंगे।'

सव लोग खिलखिलाकर हंस पंड़े। उनकी हंसी में सबसे ज्यादा साथ श्रंभोली श्रौर भूरी ने दिया। वे दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डाले उचटने लगे:

# किद्दूरी फुदे, किद्दूरी फुदे।

हिरमे ने देखा। सारा दल हंसते-गाते आ रहा है। उसने पास आकर सबकी पीठ थपथपाई, 'शाबास मेरे घोटुल के शेरो !'" चल रे पेरमा, हम अपने बेटे-बेटियों की मिहनत पिएं।' सबने गायता हिरमे के सामने सिर फुका दिया। द्वैं उसने थपथपाकर उन्हें बड़ा प्रोत्साहन दिया था।

'दादाल !'

'हां भालर!'

'कल नेतानार चलना है ?'

'हां सबेरे चलेंगे । तू घोटुल के तीन-चार ग्रच्छे जवान घुन ले । तीन-चार गांव के हो जाएंगे, बस ।' 'ग्रीर हम कहां जाएंगे ?'

'तूम ठहरीं पैकीमन' महुमा, यह काम मरदों का है।'

'नहीं, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। हम चुप नहीं बैठ सकते, गायता। गांव के मामले हमारे भी तो हैं। श्रौरतों को जादू की छड़ी बनाकर तुम दूर क्यों रखना चाहते हो! हम भी मरदों का साथ देंगे।'

'नहीं महुम्रा, इन्हें डर है कि कहीं हम भी मैदान में कूद पड़ें तो इनके कान कट जाएंगे।'

'शाबास मेरी नियारो, हम तुम दोनों को ग्रपने साथ लें चलेंगे। देख भालर, महुम्रा ग्रोर जिलया भी चलेंगी हमारे साथ, पर सिर्फ ये दो!'

> हुरें हुरें हुरें ss! हुरी हुरी हुरी!

लड़के भीर लड़िकयां एक साथ उचटती-गाती भ्रपने-भ्रपने घरों को चली गईं।

हिरमे को घर की चिन्ता से तो मुक्ति मिल गई थी पर गूमा को जेल से छुड़ाने की फिकर में वह दिन-रात पुला जा रहा था। रोज सबेरे वह नरायनपुर जाता और पुलिस वालों की खुशामद करता। आज भी वह रोज की तरह नरायनपुर गया। बहुत मनाने के बाद निस्पट्टर तैयार हुआ दो कोरी रुपयों में। इसे रुपये उसके पास तो थे नहीं। उसने निस्पट्टर के पांव पकड़े। जो कुछ उसके पास थे उसने अपने देवता के चरणों में चढ़ा दिए, बाकी रुपये तीन-चार दिन में लाने का बचन दिया। निस्प्ट्टर ने धीरे से हाथ नीचे बढ़ाया और रुपये उठाकर अपनी जेब के हवाले किए। तभी वहां हवलदार आ गया। उसने सलूट मारी। हिरमे ने हवलदार को भी हाथ जोड़े। निस्प्ट्टर ने एक बार हवलदार की और श्रीर दूसरी वार हिरमे की श्रीर देखा।

'ग्रबे नालायक के बच्चे !'

'जी हुजूर।'ं

'तू फिर कब श्राएगा ?'

१. लड़की

'पन्ने' या पिनरे' । बस सरकार इत्ते में चूक न होगी ।' 'तुभे कित्ते लाना है, मालूम है न ?' 'हां हजूर, एक कोरी और ?'

'सूग्रर कहीं का, देखता नहीं हवलदार साहब भी सामने खड़े हैं।'

'जी हां सरकार,' उसने एक बार फिर दोनों हाथ जोड़कर हवलदार की स्रोर देखा, 'एं एं एं, खड़े तो हैं मालिक।'

'एं एं एं क्या ? श्राधी कोरी उनके लिए भी…।' 'हु…जू…र!'

'हुजूर-बुजूर कुछ नहीं। एक तो हत्या की हरामजादे ने फिर' तुमें क्यों दिलचस्पी है उससे ? तूने ही हत्या कराई होगी सत्ताय की। साले जंगली हजार औरतें रखते हैं और जानवरों की तरह उनसे काम लेते हैं, खुद धुइंगा पीते दिन बिता देते हैं। न कोई काम, न धाम, जांगर से खुद जी चुराएं और औरतों को बैलों की तरह पेरें। और तारीफ तो यह कि कोई जरा भी मरजी के खिलाफ गया कि वस, उसकी जा"।

'नहीं, नहीं हुजूर, यह बात नहीं है' ।'

'बकवास मत कर ! सूग्रर कहीं का ! हम सब जानते हैं। परसों तक पूरे रुपये ग्राने चाहिए, सुना ? डेढ़ कोरी रुपये ग्राने चाहिए, वरना तुफे भी हम हत्या के जुमें में गिरफ्तार करेंगे।'

'हम तो दास हैं मालिक के, जो मरजी भ्रापकी।'

एक लम्बी सांस लेकर हिरमे वहां से चला श्राया । बाहर निकला तो बड़ी सतर्कता से यहां-वहां देखता रहा । कहीं कोई श्रीर न निकल श्राए, वरना''''।'

घर म्राकर गंगी की गोद में उसने सिर घर दिया म्रोर खूब रोया। गंगी ने सुना तो वह भी सुन्त हो गई। डेढ़ कोरी रुपये कहां से म्राएंगे। बोली, 'म्राघी कोरी तो मेरे पास हैं हिरमे, मैंने बचा-बचाकर जाने कब से रखे थे। बाकी का इन्तजाम कर ले।'

'किससे जाकर मांगू' गंगी ! कौन देगा इत्ते पैसे, वह भी एक खूनी को ''!' 'तेरी बात कोई नहीं टालेगा हिरमे, थोड़ा-थोड़ा कर समेट ले।'

१. परसों २. नरसों

हिरमे ने एक लम्बी सांस ली और लोंन के बाहर निकल गया। गांव भर के लोगों से उसने अपनी बिपदा कही पर किसीने मदद न दी। मदद वे देते भी कहां से ! महुधा ने सुना तो बोली, 'ठीक है गायता तेरा इन्तजाम हो जाएगा।' गायता ने आंखें फाड़कर उसकी श्रोर देखा।

'कहां से हो जाएगा, नियार?'

'मैं जिम्मा लेती हूं दादाल । तुभी कहां से मतलब !'

'पागल तो नहीं हुई। तू कहां से लाएगी इते रुपए !'

'मैं घोटुल के सारे सदस्यों से कहूंगी कि वे जाकर काम तलाशें। सुना है नरायनपुर में एक 'सकूल' बनने वाला है। मैं कहूंगी सब वहां जाएं, मैं भी वहां जाऊंगी और जो कुछ मजूरी मिलेगी, सब हम तुभे लाकर देंगे।'

'ठीक कहती है बेटी, पर 'सकूल' तो हमारे गले की फांसी है। हम वहां जाकर काम नहीं कर सकते।'

'क्या वहां फांसी लगाई जाती है दादाल ?'

'तू नहीं समभती पेड़गी, सकूल बनाकर सिरकार हमारे लड़कों को पढ़ा-एगी और हमसे उन्हें छीन लेगी। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। राजा को हमारे बीच पड़ने की क्या जरूरत! उसे नजराना चाहिए न, सो हम हर वरस दसेरा में दे देते हैं।'

'तो ठीक है दादाल, हम वहां नहीं आएंगे। जो तुम कहोगे सो होगा। मैंने सुना है, वहां बनिया का घर बन रहा है। उसमें तो काम मिलेगा। वहां तो हरज नहीं?'

'नहीं बेटी।'

'तो बस, तूजा खुरिट भर।'

'पर'''पर बेटी, पिनरे तक पैसा निस्पिट्टर के पास न पहुंचा तो कहता था मुफ्ते भी जेहल में बन्द कर देगा।'

'कैसे कर देगा बंगटा, उसके बाप की जेहल है जैसे। तूने विया विगाड़ा है किसीका! तुमें जेहल में बन्द किया गायता तो हम सब तीर-कमान लेकर जेहल घेर लेंगे।'

'नहीं बेटी, तू उसकी ताकत नहीं जानती ""खैर जाने दे, पर याद रख पिनरे तक""। 'हां दादाल, तेरी सही, पिनरे के भुनसारे मुक्तसे आकर ले जाना एक कोरी। बस न ?'

हिरमे की खुशी का अन्त नहीं। उसने उठकर महुआ को पकड़ लिया और अपने होंठों से उसके दोनों गाल चूम लिए।

'ग्रव तो मुलकसाए को भी खोजना ही पड़ेगा।'

महुत्रा ने छलछलाती श्रांखों से उसकी ओर देखा, उसे सुलकसाए की याद ग्रा गई थी। उसने श्रांचुर का छोर श्रपनी श्रांखों में हूंस लिया श्रौर चुपचाप भीतर चली गई।

# 99

चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे, कटोरीनुमा मैदान के बीच इनी-गिनी भोप-ड़ियां हैं। सब बांस ग्रीर फूस की बनीं। गांव के द्वार पर घोटुल है ग्रीर घोटुल के पहले जहां गेंबड़ा है, पत्थरों की एक कोरी बनी है ग्रीर उसपर एक पुराना बांस गड़ा है। बांस पर गेरुए रंग की फटी-पुरानी ध्वजा लहरा रही है। इस गांव में ग्राने वाला हर श्रादमी पहले कोरी की देवी को सिर भुकाता है, तब गांव के श्रन्दर पैर रखता है। गांव के बीच एक बड़ा मकान है, उसके सामने बांस की किमचियों से घिरा मैदान। हरे बांस की ताजी किमचियां, जैसे किसीने ग्राभी-ग्राभी यह घेरा डाला है। मैदान में यहां-वहां कुछ छोटे ग्रीर कुछ बड़े भाड़ लगे हैं। सब ग्रस्त-व्यस्त, शायद ग्रपने ग्राप उग ग्राए हैं। किसीने उन्हें लगाया नहीं। यही है नेतानार के मांभी का ग्रर। ग्राठ-दस गांव उसके ग्रन्दर ग्राते हैं ग्रीर उस पूरे परगने का वह मुखिया है।

मैदान में कोई पचास-साठ श्रादमी बैठे हैं। इनमें ग्राठ-दस ग्रीरतें भी हैं। ये सब ग्रासपास के गांवों के चुने हुए नेता हैं। नेतानार में ग्राज सारे परगने की सभा है। ग्रन्तागढ़ का परगना-मांभी भी वहां हाजिर है ग्रीर वही पंचायत का पंच-तोर है।

गढ़ बंगाल का दल जब वहां पहुंचा था तो नेतानार के गायता हबका ने सबका खूब स्वागत किया था। हबका गढ़ बंगाल हो श्राया है। उसे वहां जो प्रेम मिला, यहां वह उसका वदला देना चाहता था, इसलिए उसने एक-एक को गले लगाया। गायता, पेरमा, कालरसिंह, महुग्रा ग्रौर जिलयारो सबको वह जानता था। सबसे वह मिला। सबकी उसने खैरपूछी। महुग्राको देखकर सुलकसाए की याद की ग्रौर दो ग्रोसू भी वहा दिए।

सभा का काम शुरू हुआ। कार्यवाही परतवाड़ा के परगना-मांभी ने शुरू की। भरा-पूरा बदन और ऊंचा-पूरा, हट्टा-कट्टा श्रादमी। कोई पचास बरस का होगा, पर सारे बाल काले हैं। धुंआरे चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती। बड़ी श्रीर लाल आंखें। कानों में पीतल के गोल कुण्डल और गले में श्रनगिनत मालाएं, खुंचचियों और रंग-बिरंगे पत्थरों की। ये मालाएं तब की हैं जब वह जवान था और वे सब किसी न किसी के प्रेम की निशानी हैं। उन्हें देखकर उसके विशाल व्यक्तित्व का पता लगता है कि वह युवा श्रवस्था में कितना लोकप्रिय रहा है; कितनी मोटियारियों का उसे प्रेम मिला होगा। कमर में एक लम्बी लंगोटी है श्रीर ऊपर एक बंडी, वह भी श्राधी फटी।

उसने खड़े होकर सबकी ग्रोर देखा। एक-एक पर ठहर-ठहरकर नजर डाली। ऐसा करते समय वह कभी मुसकरा देता था और कभी बड़े ग्रजीब ढंग से ग्रपनी भवें चढ़ा लेता था। जब भवें चढ़ाता तो उसकी शकल भयावनी हो उठती। उसने फिर बोलना शुरू किया। एक-एक बात साफ-साफ ग्रोर कक-रककर कहता था:
'भाइयो.

तुम सब जानते हो, हम ध्राज यहां क्यों ग्राए हैं। तुम लोगों को यह पता लग गया होगा कि भ्राजकल हमारे राजा रुद्रप्रतापदेव ने बाहर से गोरों को बुला लिया है। क्यों बुलाया है, हम नहीं जानते। हमसे उन्होंने पूछा भी नहीं। ध्राज-कल सारा काम ये गोरे करने लगे हैं। हमारा राजा, बस, नाम के लिए है। इसका यह फल हुम्रा है कि हमपर मुसीबतें भ्रा रही हैं। गढ़ बंगाल का किस्सा तुम जानते हो। नहीं जानते तो सुनो, तुम्हें हिरमे सुनाएगा।

परगना-मांभी ने हिरमे की श्रीर चढ़ी नजरों से देखा। हिरमे उठकर खड़ा हो गया। वह ऊंचाई में उससे छोटा था पर रूप-रंग में ज्यादासाफ श्रीर बोलने में नरम। उसने राजामहल में श्रंग्रेज श्रफसर के श्राने से लेकर, चुड़ैल के हमले श्रीर फिर उसके बाद सिरकार की श्रीर से दो-दो एकड़ जमीन देने तक की सारी घटना खुलकर कह दो। सब लोग घ्यान से सुनते रहे।

सुनने वालों में एक नवयुवक भी बैठा था, कोई बीस बरस का। वैसे तो वहां बैठे लोगों में अधिकांश नवयुवक ही थे, पर यह सबमें अलग दिखता था।

ग्रमावस की रात जैसा उसका काला और पत्थर जैसा सृहढ शरीर। सिर पर लाल कपड़े की पगड़ी, जैसे अंबेरी रात में कोई दीपक टिमटिमा रहा है। गले में गिलट के रुपयों जैसे साकार का एक हार और कौडियों तथा मूं घचियों की लगभग एक दर्जन मालाएं। हाय की दोनों कोहनी के जरा ऊपर बंधी एक धजी जिसमें सात-बाट गठानें। घटने तक लांगदार धोती और कमर में कौड़ियों का करधना। वाकी गले से कमर तक नंगा शरीर। चौडी खाती जिसमें बेर की भाडियों जैसे छितरे बाल। अपनी इस वेश-भूषा और दिखावे के कारए। वह सबमें मलग दिखता था। वह वार-बार लड़कियों की तरफ देखता था भ्रीर देखकर मुसकरा देता था। उसकी मुसकान भी धजीब थी। यह मुसकान जो कभी जीवन देने को फूटती थी तो कभी किसीपर बाज की तरह भपटकर उसका सब कुछ छीन लेना चाहती थी। दो मोटे ग्रीर भहे होंठ, पर कितने ग्रजीब ! वह ऊपर गर्दन उठाकर सारी लड़कियों पर नज़र डालता था। उसकी नज़र प्राय: यहां-वहां घूमकर एक लड़की पर स्थिर हो जाती। वह लड़की थी जलि-यारो । जलिया जब कभी उसकी भीर देखती तो दो भांखें जैसे बंध जाती थीं। उसे देखकर जलिया हंस देती ग्रीर वह मुसकरा पडता था। जलिया नीचे सिर भूका लेती थी। कभी पास बैठी महम्रा को कोहनी मारती थी भीर उसके कानों में कुछ फुसफुसा देती थी। यह सब होते हुए भी वह यूवक बोलने वाले की हर बात घ्यान से सुनता था। इसका पता इससे लगता था कि जब हिरमे ने बात खतम कर दी और वह नीचे बैठ गया तो उसने तत्काल उठकर कुछ कहना चाहा, पर परगना-मांभी ने उसे बैठाल दिया, 'च्रुप बैठो ।' वह आंखें और गर्दन मटका-कर नीचे बैठ गया।

परगना-मांभी ने कहाः परगो

'भाइयो,

तुमने हिरमे की बात सुन ली। गढ़ बंगाल के सिरहा ने गोरे की जान बचाई इसलिए कि हम ग्रपने यहां ग्राने वाले हर मिहमान को सुरक्षित ग्रपने गांव से भेजना चाहते हैं। सिरहा ने उसके साथ कोई एहसान नहीं किया। उसने हमारी परम्परा रखी। गोरा हमारे एहसान भूल गया श्रीर उसने दो श्रादिमयों को दो-दो एकड़ जमीन का पट्टा दिया।

'तुम सब जानते हो, श्रव वह गोरा बस्तर में नहीं है। कहते हैं, डरकर उसने हमारे राजा का साथ छोड़ दिया। उसकी जगह दूसरा श्रफीसर श्राया है। 'तैलसीदार' ने कहा था, नया श्रफीसर गोरा नहीं है, पर गोरों ने उसे भेजा है। उसका नाम ''हां, बैजनाथ पंडा' 'यही 'तैलसीदार' ने बताया था। वह गोरा हो या न हो, है परदेसी। उसने दो-दो एकड़ जमीन देने का 'तैलसीदार' के हाथ पट्टा भिजवाया। क्या यह ग्रंघेर नहीं है '''?'

'ग्रंघेर है, एकदम ग्रंघेर !' सब एक साथ चिल्लाए।

'तो भाइयो, यह अंघेर है। ये सारे जंगल हमारे हैं। लिंगो ने उन्हें वनाया और हमें सौंप दिया। हम इस पूरे जंगल के मालिक हैं। यहां की हर जमीन हमारी है, यहां का हर भाड़ हमारा है। बैंजनाथ ने दो ग्रादिमयों को दो-दो एकड़ जमीन दी, मतलब यह है बाकी जमीन हमारी नहीं है। तो यह भेद कैसा? गांव के दो श्रादिमयों को लड़ाने की यह नई चाल कैसी? सुना है, इसी तरह की जमीन फूलपार और तकोड़ी के लोगों को दी गई है। फूलपार का गायता यहां हाजिर है। वह उसके बारे में बताएगा।'

फूलपार का गायता उठकर खड़ा हो गया। बोला, 'हमारे गांव के दो आदिमियों को एक-एक एकड़ जमीन दी गई है। उन्हें चौकी में बुलाया गया था और जमीन के पट्टे दिए थे। इन दोनों ने पुलिस के एक अफीसर की रच्छा की थी, सोरी से उन्हें बचाया था। घने जंगल में शेर ने अफीसर पर घावा बोल दिया था। इन लोगों ने आगे बढ़कर शेर के दांत तोड़े और खुद लहू-लुहान होकर पुलिस को बचाया। कहते हैं इसकी रपट यहां राजा के पास भेजी गई और वहां से ये पट्टे आ गए।'

'गलत है, एकदम गलत,' लाल पगड़ी वाले काले नौजवान ने खड़े होकर कहा, 'राजा का उससे क्या सरोकार! इसके पहले भी हमने कितनों की जान बचाई पर कभी ऐसा पट्टा नहीं आया। राजा तो कहता है कि मैं तुम लोगों का दिया खाता हूं, तुम्हें क्या दूंगा! बड़े देव उसे बनाए रखें। यह सब करनी वैजनाय की है। नये ग्रफसर की।'

'हां, गुण्डा ठीक कहता है,' परगना-मांभी ने कहा, 'उसका अनुमान गलत

नहीं है। वैजनाथ पण्डा ही भगड़े की जड़ है। सुना है, वह घीरे-घीरे हमसे जमीन छीन लेगा। हमें थोड़ी-थोड़ी जमीन देगा बस, जैसे सिट्टी के सामने दुकड़ा फेंक देते हैं। हम लोग फिर उसी जमीन पर खेती कर सकेंगे। यानी दूसरी जमीन हमारी नहीं होगी। वह कहता था, इनकी दीपा रोकना है।

'गजब है !' कई लोग एक साथ बोल पड़े, 'तब हम खाएंगे क्या ?'

'यही तो सवाल है भाइयो, हम खाएंगे क्या। जिन्हें खेत मिलेगा वे मौज उड़ाएंगे बाकी भूखों मरेंगे। एक गांव के चार भ्रादमी मजे में खाएंगे श्रौर चालीस भूख से तलफेंगे।'

'यह नहीं हो सकता !' सब वोले ।

'ठहरो,' परगना-मांभी ने कहा, 'बात इत्ती नहीं है। आजकल गोरों के अफसर भी मनमानी करने लगे हैं। परतवाड़े में यह नया 'तैलसीदार' आया है। हमारे आदिमियों को बुलाता है, मनमानी गालियां देता है और लात भी मारता है। फिर दिन भर काम कराता है।'

'ठीक कहते हो मांभी,' हिरमे बोला, 'मेरे साथ भी यह गुजर चुकी है। गढ़ बंगाल के प्रायः हर ब्रादमी से नरायनपुर का सिपाही विगार ले चुका है।'

विगार की जब बात चली तो वहां जितने बैठे थे श्रायः सभी ने कुछ न कुछ कहा। हर किसी ने बताया कि उससे बिगार ली गई है। दिन भर काम लिया गया परन्तु किसीने एक रोटी नहीं दी। भूखे रहकर उन्हें, काम करना पड़ा। भालरिसह ने तो सबको एक बड़ा दर्वभरा किस्सा सुनाया। उसने बताया कि वह एक दिन कनतेली उड़ा रहा था। एक छितना शहद से लवालब भरा था। तभी जंगल से दरेस लगाए एक सिपाही आ गया, वोला, 'श्रवे, चल यहां।'

'कहां हजूर ?'

'यह मलगा निस्पिट्टर के घर ले चल।'

'थोड़ा ठहरकर हुजूर, कनतेली उड़ गई हैं, बस'"।'

'उसने कमर से चमड़े का हंटर निकालकर दो-चार मेरी पीठ पर जड़ दिए श्रीर जबरन मुभी पकड़कर ले गया । देखकर मैं हैरान रह गया । वह मलगा था या पूरा भाड़ । दस श्रादमी भी उसे उठा न पाएं । कहता था, मैं श्रकेला उठाकर ले

१. क्रता २. शहद की मक्खी

चलूं। यह कैंसे होता ! मैं खूब गिड़गिड़ाया पर वह न माना। मुफे थाने ले गया। वहां निस्पिट्टर ने खील लगे जूते मुफे मारे और चार घंटे तक जेहल में बन्द रखा। मैंने म्राज तक यह किस्सा किसीको नहीं बताया। भालरसिंह की म्रांखों में म्रांसू म्रा गए थे। उसने म्रपनी घोती से म्रांसू पोंछे ग्रीर नीचे बैठ गया।

'देख लिया तुम सबने !' मांभी जोर से गला फाड़कर चिल्लाया।

'हम निस्पिट्टर का खून पी जाएंगे। कौन था वह, बता भालर !' दांत पीसता हुआ गुण्डा घूर खड़ा हो गया। उसने अपने बाजुओं को थपथपाया और उन्हें गर्व से देखा, फिर बोला, 'एक मौका तो दे मांभी, बाघ की तरह उसकी गरदन तोड़कर खून न पिया तो ""।'

'श्रमी वह समय नहीं श्राया रे, बैठ जा।' मांभी का श्रादेश पाकर वह नीचे बैठ गया श्रीर श्रपने श्राप कुछ फुसफुसाता रहा। धीरे-धीरे वह सरककर जिलया के पास पहुंच गया। जिलया सिमट गई। उसके कान में उसने कुछ कहा तो जिलया ने मुसकरा दिया। उसने एक चिहूंटी ली श्रीर जिलया 'सी ई ई ई' कर उचक उठी। महुशा ने यह देखा तो वह दो हाथ दूर सरक गई। भालरसिंह ने शायद यह नहीं देखा था।

नरायनपुर का गायता परगना-मांभी के पास बैठा था। बोला, 'भाइयो, हमें इन सब वातों पर सावधानी से विचार करना है। यह तय है कि स्रभी तक ऐसा नहीं हुन्ना। यह सब स्राज हो रहा है। इसलिए हमारे प्यारे राजा का इसमें दोस नहीं है।'

'दोस कैसे नहीं है !'—गुण्डा धूर ने रोककर कहा, 'सरासर उसीका दोस है। उसने ऐसे परदेसी को अपने घर ही नयों बुलाया ?'

'यह बात हम क्या जानें गुण्डा,' नरायनपुर के गायता ने कहा, 'हो सकता है इसमें भी राजा साहब की परबसता हो ।'

'जो हो, इस बात को हम नहीं जानते,' परगना-मांभी बोला, 'दसेरा में हम जब दन्तेश्वरी माई को पूजने जाएंगे, राजा से जरूर पूछेंगे।''''हां तू कह।'

नरायनपुर का गायता बोला, 'मैं एक नई बात कहने जा रहा हूं। हमारे गांव में एक बड़ा घर बन रहा है। कहते हैं वह 'सकूल' है। उसमें लड़कों की पढ़ाया जाएगा।'

'क्या पढ़ाया जाएगा ?'

'मैं नहीं जानता ।'

'पढ़ाना क्या चीज है गायता ?'

'वह भी मुक्ते नहीं मालूम । पर इत्ता पता लगा है कि उस 'सकूल' में हमारे खड़के भी जबरन भर्ती किए जाएंगे और उन्हें पढ़ाया जाएगा।'

'पढ़ाई खराव नहीं है गायता, उससे हमें क्या नुकसान होगा!' ग्रव की बार महुग्रा बोली तो सारी नजरें उस ग्रीर उठ गईं। उसने देखा, सब एक साथ उसे देख रहे हैं। उसने कहा, 'हां, ठीक कहती हं। मुफ्ते क्या देख रहे हो!'

'यानी तू पढ़ाई का मलतव समभती है ?'

'हां, क्यों नहीं!'

'तो वता, वह क्या है ?'

'बस पढ़ाई है, श्रीर क्या !'

'पढ़ाई है:...!' गुण्डा धूर ने जीभ निकालकर उसे दिखाई, 'यह भी कोई मलतब है ?'

'मैं ठीक नहीं जानती गायता, मुभे सुलकसाए ने बताया था। उससे पूछ्ने कर ''पर,' महुद्रा ने ग्रनजाने ही चारों ग्रोर देखा और फिर अपने ग्राप ही नीचे बैठ गई।

गुण्डा धूर ने उसे फिर जीभ दिखाई, 'पूछकर बताएगी। पूछ न ?'
महस्रा ने उसकी बात श्रनसुनी कर दी।

गायता कहता गया, ''सकूल' में हमारे लड़कों को वह पढ़ाया जाएगा जो बैजनाथ पंडा चाहता है। यानी जो गोरे चाहते हैं। इससे हमारे लड़के हमारे नहीं रहेंगे। हम उन्हें पैदा करें श्रीर दूसरे इतनी सफाई से उड़ाकर ले जाएं! श्रांख रहते हमें श्रंधा बना दें!'

'यह नहीं होगागायता,' परगना-मांभी बोला, ' 'सकूल' नरायनपुर में ही नहीं श्रोर जगह भी बन रहे हैं। श्रन्तागढ़ में भी नींव खुद रही है। सुना है, जगदल-पुर श्रोर उसके श्रासपास कई 'सकूल' बनेंगे। दन्तेवाड़ा में भी एक बनेगा, श्रोर न जाने कहां-कहां?'

'तुम ठीक कहते हो मांभी । सब जगह 'सकूल' बनेंगे । यानी धीरे-धीरे हमारे सारे लड़कों को हमसे छीन लिया जाएगा। सुना है, वहां हमारी बोली नहीं पढ़ाई जाएगी।'

'तो क्या पढ़ाएंगे गायता ?' हिरमे ने पूछा ।

'कोई दूसरी बोली,' वह बोली, 'जो नरायनपुर का बिनया बोलता है ग्रीर पुलिस का दरोगा।'

ं 'यानी, श्रब्बे हरामजादे, इधर ग्रा। तेरा बाप मरा तो नहीं ? महतारी ने कितने खसम किए ? ग्रबे उल्लू के पट्टे, नालायक, बेवकूफ, पाजी, हरामी। साले को तमीज नहीं बोलने का। कहते हैं जंगल हमारी जायजाद है। इनके बाप ने खरीदे थे—इसी तरह न ?' गुण्डा धूर ने खड़े होकर एक सांस में सब वाक्य दुहरा दिए।

सारे लोग एक साथ हंस पड़े।

'तूने तो तोते-सा रट लिया है रे सब कुछ !' मांभी ने हंसते कहा। 'हा, दादाल, इनकी बात सुनते-सुनते सब कुछ याद हो गया है।'

'तो हमारे लड़कें भी फिर हमसे इस तरह की बात करेंगे, क्यों भाइयो ?'

'ठीक कहते हो मांभी। तुमने अपने बाल अर्री में थोड़े सुखाए हैं!'— कुछ लोग एक साथ बोले।

'कहां सूखे हैं रे, देखते नहीं।' मांभी ने मजाक किया, 'है किसी की ताकत चार ग्रीरतें रखने की ?'

'देख मांभी, चुनौती न दे।' हिरमे बोला।

'तेरी बात जुदी है हिरमे, तू बैठ।'

'क्या कहा ! उसकी बात जुदी है। मेरी पांचमी श्रीरत श्रभी-श्रभी भागी है श्रीर श्रव तंगे विकास अपनी ताकत के सामने भुका चुका हूं।'

नरायनपुर के गायता की यह बात मांभी के लिए सचमुच चुनौती थी। मांभी ने खड़े होकर हाथ जोड़े, बोला, 'भाइयो, माफ कर दो। मैं हार गया।' सब लोग एक साथ खूब जोर से हंस पड़े।

हबका उठकर अपनी टपरिया के अन्दर गया और वहां से घुइंगा निकाल लाया। आम के पत्ते की चार-पांच परेंगा<sup>3</sup> लोगों ने निकाली । उनमें घुइंगा भरी। खच्च खच्च उठच उठा चकमक से आग जलाई गई और गडगडाकर धर्मा

खच्च् खच्च् खच्च् ऽऽ। चकमक से म्राग जलाई गई और गुड़गुड़ाकर धुम्रां छोड़ना शुरू कर दिया गया। धीरे-धीरे सारे वातावरण में धुम्रां छा गया।

१. धूप २. भौजाई ३. चुंगी

परगना-मांभी ने धाखरी कश खींचकर परेंगा का गुल जमीन पर फेंक दिया । फिर हवका की छोर देखकर वोला, 'हवका, कुछ सुवागत कर हम लोगों का । तूने बुलाया है न!'

ह्वका, हेलमा ग्रीर गुण्डा तीनों एक साथ उठकर खड़े हो गए। वे मां भी का इशारा समक्ष गए थे। हवका ने भुसरी को आवाज लगाई तो वह एक हंडा लेकर वाहर ग्रा गई। महुया ने भुसरी को देखा। एक साधारण-सी लड़की। वह उसे देखती रही। पंचायत के सभी सदस्यों ने हाथ में दौना लेकर, हंडिया से लांदा निकालकर ढालना चुक्त कर दिया। जिलयारों ने भी इसमें हाथ बटाया, पर महुया वहीं बैठी रही। वह बरावर भुसरी की तरफ देखती रही। देखते-देखते उसके मन में विचारों की एक रस्सी सरकने लगी। यही है वह भुसरी जिसके पिछे इस गांव में कगड़ा हुया और सुलकसाएको नीचा देखना पड़ा। गढ़ बंगाल छोड़ना पड़ा। महुया घपनी गर्दन कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर ग्रीर कभी नीचे भुकाती ग्रीर भुसरी को देखती। वह शायद देख रही थी कि उसमें क्या विशेषता है ? सुलकसाए उसपर क्यों मरा ?

जियारो भूलती उसके पास आ गई थी। उसने महुआ का हाथ पकड़ा, 'तू यहीं बैठी है! अरी, आगे बढ़।' इतना कहकर जिया ने गुण्डा धूर के हाथ पकड़ लिए। उसकी बाहों में उसने अपनी गर्दन रख दी। और हवा में भूलने लगी। बोली, 'चल रे गुण्डा, एक पाटा हो जाए।'

दोनों ने एक दूसरे की कमर में हाथ डाल दिए भीर वहां उचक-उचककर नाचने भीर गाने लगे। कालर्रासह ने यह देखा तो देखकर भी वह कुछ न बोला। उसने एक दूसरी स्रजनबी लड़की को पकड़ लिया भीर उसके साथ नाचने लगा।

लांदा ढालकर सभी मस्त थे। परगना-मांभी और दूसरे गायता चिलम पी रहे थे श्रीर फुसफुसाकर आपस में वातें करते थे। महुआ यह सब बड़े गौर से देख रही थी। थोड़ी देर पहले ये सारे लोग कितनी गम्भीरता से बातें कर रहे थे, कितनी बड़ी-बड़ी योजनाएं बना रहे थे श्रीर श्रव """। उसने एक श्राह भरी। सुलकसाए का मासूम चेहरा उसे सामने भूलता नजर श्राया। कितना भोला था वह, कितना दयनीय; सुलक कुछ नहीं कर सकता। महुश्रा को छोड़-कर किसी और लड़की से वह प्यार नहीं जता सकता। वह सब लांदा का जोर था। वह लांदा, जो श्रादमी की जात बदल देती है। उसे जानवर से भी नीचे गिरा देती है। पल भर की खुशी देकर वह आदमी की हसीन जिन्दगी के सबसे सुनहले दिन छीन लेती है। उसे न जिल्या पर गुस्सा आया और न भालर पर। भुसरी के प्रति भी उसके मन में हमदर्री जागी। उसे क्रोध आया उस हड़ी पर, जिसमें लांदा रखी थी। उसमें शायद अभी भी कुछ शेष बची थी, इसीलिए हेलमा फिर दौना डाल रहा था। महुआ उठकर खड़ी हो गई। उसने एक पत्थर उठाया और निशाना लगाकर जोर से मारा। वह हंडी से जा टकराया और जैसे ही हंडी फूटी कि सबकी आंखें एकाएक उस और धूम पड़ीं। गुण्डा और भालर ने भी नाचना बन्द कर दिया।

'क्या हुआ ? क्या हुआ ?'

'कुछ नहीं।' महुम्रा दूसरे हाथ में पत्थर लिए उसी तरह खड़ी रही।

सब लोगों ने बड़े गौर से उसे देखा। परगना-मांभी ने, हिरमे के कान में कुछ कहा। हिरमे ने शायद उसका जवाब दिया था। दोनों खिलखिलाकर हंस पढ़े।

जिलिया अभी भी गुण्डा के पास खड़ी थी। उसे छोड़कर महुम्रा के पास आ हाई। उसने महुम्रा के दोनों हाथ पकड़ लिए, 'सावास साइगुती! मार, एक पत्यर और मार। उसे हाथ में क्यों रखा है ?'

महुश्रा को अपने श्राप पर घृएा। हुई। उसने पत्थर फेंक दिया। उसकी श्रांखें भर श्राई। श्रोस जैसी बुंदें उनके कोरों से लुढ़कने लगीं।

जिल्या खूब जोर से हंसी और जब उसकी हंसी क्की तो बोली, 'बेचारी महुम्रा! बेचारा मुलक!'

'क्या हुआ ?' किसीने आवाज लगाई।

'कुछ नहीं, पिरेम की मारी है, मेरी साइगुती।' फिर जलिया ने जैसे अभिनय किया। हाथ उठाकर बोली, 'म्ररे तुम सब भ्रादमी हो! मेरी साइगुती को बचाम्रो।' 'क्या हुम्रा उसे ?'

'रिकसा तो तुम सबने देखा है न ?' भालरसिंह ने अपनी कमर भुलाते हुए कहा, 'वह रिकसा जो आग उगलता है। जानते हो, वह आगक्यों उगलता है ?' "'पिरेम का मारा है बेचारा, इसलिए। दुनिया से बदला लेना चाहता है, तो मुंह से आग उगलकर सब कुछ जला देता है। सचमुच पिरेम की पीर बड़ी होती है, साइगुती!' उसने पास जाकर महुआ के हाथ पकड़ लिए। महुआ ने एक घक्का देकर उसे भिड़क दिया भ्रौर वह पीछे हट गई।

'यह भी पिरेम की मारी है, पियारे! हमारा सिरदार सुलकसाए इसे छोड़-कर भाग गया है।'

'हां, हम जानते हैं। पर सुलकसाए को शायद यह भी नहीं पहचानती ?' गुण्डा बोला।

'क्यों ?'

'वह भागा नहीं है। वह तो हमारी सेवा कर रहा है।'
महुद्रा ने गुण्डा की श्रोर देखा। उसके चेहरे पर गर्व की क्रुंकुछ रेखाएं उभर
श्राई थीं।

'तो तुम यह जानते हो कि सुलक कहां गया है ?' हिरमे बोला। 'हां दादाल, जानता भर नहीं हूं, भ्रच्छी तरह जानता हूं।'

महुआ ने अपने आंसू तुरन्त पोंछ लिए और तेज कदम बढ़ाकर गुण्डा के पास आ गई। उसने गुण्डा की कलाई पकड़ी, 'वह कहां है बीर, तू तो जानता है, बता न!'

'हें हें एं एं एं एं, अब आई रस्ते पर !' गुण्डा हंस दिया। 'मजाक मत कर, बता रे!' महुआ की आवाज में आग्रह था।

'हां गुण्डा, वैसे ही वह पिरेम की मारी है और क्या मारता है उसे, चल मैं बताता हूं।' डिबरी घूर बोला। डिबरी, गुण्डा का छोटा भाई था।

महुद्रा ने गुण्डा का हाथ छोड़ दिया ग्रीर दोनों के बीच खड़ी रही।

डिवरी ने सब लोगों की थोर देखा थीर बताया कि सुलकसाए, मरदपाल में उनसे मिला था। वहीं इन तीनों ने एक बड़ी योजना बनाई। उसने बताया कि सुलक इस समय दन्तेवाड़ा में है थीर वहां बहुत बड़ा काम कर रहा है। इता बड़ा कि सायद हममें से कोई न कर सके।

'धन्य है मेरे सुलक !' हिरमे बोला।

'हां, दादाल, गढ़ बंगाल का नाम वही मरद तो उजागर करेगा।' 'ग्रीर नेतानार का तू ग्रीर गुण्डा, क्यों!' हबका बोला।

'हां हबका, इन्हीं जवानों के हाथ तो सब कुछ है। ये साथ न देंगे तो हम लुट जाएंगे। यह गोरी सिरकार एक-एक कर हम सबकी मार डालेगी, तब हमें लिंगो क्या कहेंगे!' परगना-मांभी ने कहा। 'नहीं, हम घपने को लूटने न देंगे मांभी,' गुण्डा बोला, 'हम तीनों ने वो नक्सा बनाया है कि बस, देखना गोरे यहां से कैसे भागते हैं!'

'धन्य है गुण्डा धूर !'

'धन्य है सुलकसाए !'

'ग्रीर धन्य है डिबरी !' डिबरी ने खुद ग्रपने मुंह से नारा लगाया।

परगना-मांभी ने सबको शान्त किया, बोला, 'तो ग्राज से गुण्डा घूर हमारा नेता हुग्रा। नेतानार का यह जवान हमारा सेनापित हुग्रा। हम सब उसके सैनिक; डिबरी ग्रीर सुलकसाए रहे उसके साथी।'

'नहीं दादाल, नेता तो सुलकसाए रहेगा। सारी योजना तो उसीकी है। श्रव तक वह वहां न जाने किता काम कर चुका होगा!'

'ठीक है गुण्डा, बात एक है। नेता तो नाम का होता है। काम तो सिपाही करते हैं।'

'गुण्डाधूर की जय!'

'गुण्डा घूर की जय!'

'जय कंकाली, जय मातल !'

जयजयकार की आवाज से कटोरीनुमा सारा मैदान गूंज उठा। आवाजें डोंगुर की छाती से टकराकर लौट आई और चारों ओर गूंजने लगीं। लोगों में नया उत्साह आ गया। महुआ के चेहरे पर कई महीनों के बाद लाल तुरई के फूलों जैसी चमक दिखाई दी। बोली, 'मांभी, मैं भी काम करना चाहतीं हूं।'

'तू पैकी है महुगा, तेरा काम श्रीर है।'

'नहीं मांभी, मेरा काम भी वही है जो सुलक का है।'

'तू पिरेम में श्रंधी हो रही है।'

'खबरदार मांभी ?' महुश्रा बोली, 'तुम सब महुश्रा को नहीं जानते । सुलक से वह पिरेम करती है, बिलकुल ठीक है। इसमें कोई भूठ नहीं। पर वह पिरेम की मारी है, यह गलत है। सुलक उसका सच्चा साइगुती है, उसकी याद श्राना स्वाभाविक है। मांभी, मैं श्रीरतों की सेना बनाऊंगी।'

सब हंस दिए । मांभी के होंठ भी तिरछे हो गए परन्तु उसने दांतों के बीच उन्हें दबाकर अपनी हंसी रोक ली ।

'हंसो मत साथियो !' महुग्रा जोर से बोली, 'हम भौरतों को तुम नाजुक न

समभो। हम पिरेम भी कर सकती हैं तो अपने दुसमन के दांत भी उखाड़ सकती हैं।'

'ठीक है महुआ, तू औरतों का संगठन कर उन्हें बाग चलाना सिखा।' जिल्या ने व्यंग किया, 'तुफे निसाना लगाना भी तो आता है। अभी क्या अचूक पत्थर मारा था!'

'चुप रह' परगना-मांभी ने उसे डांटा और महुआ के इस प्रस्ताव पर सील लगा दी।

महुद्रा सब कुछ भूल गई। महीनों का दु:ख एकदम हवा हो गया। सबने मिलकर एक साथ चिल्लाया:

हुरें हुरें हुरें ऽऽऽ हुरी हुरी हुरी!

तब ढलती घूप में नेतानार के डोंगुर की टेढ़ी-मेढ़ी चट्टानें चमक रही थीं। उनका रंग बदला नजर आता था मानो आज उनका चेहरा भी उत्साह के मारे सूरजमुखी हो गया है।

### 92

काड़ा मरेंगा' खतम हुम्रा कि पोरद की म्रांखें म्राग उगलने लगीं। सारी गरमी जैसे एक साथ जमीन पर हट पड़ना चाहती थी। पर रातें सुहानी हो, गईं। खुले म्राकाश के नीचे—चाहे चन्दा की चांदनी हो या भिलमिलाती तारों भरी रात — सुख की वर्षा होने लगी। म्राग जलाने की जरूरत घोटुल में नहीं पड़ती थी। बस, थोड़ी-सी धूनी भर सुलगती रहती थी, इसलिए कि उसका सुलगना जरूरी है। तवा-से तपते दिन को जब हलकी ठंडी रातें सुला देतीं, तो वातावरए। में जैसे मादकता छा जाती। पके म्रामों की महक म्रीर महुम्रा के फूलों की मादक सुगन्ध, चार के तारों जैसे नन्हें-नन्हें फूलों पर से गुजरकर दूर-

१. फसल श्राने के समय मनाया जाने वाला त्योहार

२. गोल श्राकार का काले रंग का एक जंगली फल

दर फैल जाती । ऐसे में महुमा को सुलक की बेहद याद सताती । उसे याद है, गरमी की इन्हीं रातों में उन दोनों ने न जाने कितने सुख के दिन बिताए थे। घोटल के जब सारे सदस्य सो जाते, तो वे दोनों नरवा के तीर किसी टोंगी पर बैठकर किसी स्वप्नलोक के-से वातावरण में खो जाते। सलक प्रेम की प्रनिगनत कहानियां सुनाया करता था श्रीर महत्रा को ऐसी कहानियां कभी नहीं उवाती थीं। कभी-कभी ये दोनों प्रेम से दूर भागकर जैसे गांव भर का दर्द अपने सिर पर उठा लेते थे। कभी घोटल की कोई बड़ी समस्या होती और कभी इसी तरह कछ ग्रीर । महन्रा उन सब रालों की याद करती ग्रीर हर रात उसे बज्ज-सी मालम होती । वह भ्राकाश में उड़ते पक्षियों को लालायित भ्रांखों से देखा करती । माजा. उसे भी पंख होते ! वह सारे आकाश में उड़ती और अपने साइग्ती की खोज लेती। कभी वह निश्चय करती कि दन्तेवाडा चली जाए और मुलक से एक बार तो मिल ले । सूलक यहां लौटकर धाता है या नहीं, श्रीर श्राएगा भी तो कब ? न जाने कितने ऐसे प्रश्न उसे तडपा देते थे। परन्तु वह तुरन्त सजग जाती—उसे नेता बनाया गया है। श्रीरतों के दल का संगठन करना है। मां भी ने कहा था, 'तू पैकी है महुआ, यह काम तेरा नहीं है।' तो उसने सीने पर प्रपना हाथ ठोकते उन्हें सावधान किया था। कितने लोग तब हंसे थे। यदि वह सुलक के प्रेम में पागल होकर भागती है तो निश्चय ही उनकी जीत होगी जो हंस रहे थे। तब यह पक्का हो जाएगा कि ग्रीरत प्रेम के सिवाय ग्रीर कुछ नहीं जानती। लम्बे दिनों के बिछुड़े जब मिलते हैं तो उनके सामने फिर जैसे दूसरी दुनिया नहीं होती। काजल की डिबिया में वे बन्द हो जाते हैं। महुग्रा कि वहां जाने से सुलक भी शायद इसी तरह डगमगा सकता है। गुण्डा ने ही तो बताया था कि वह पूरे दन्तेवाड़ा परगना का नेता है। तब वह सारा दर्द पी जाती और कहीं जाने की अपनी मरजी को बाज की तरह अपने पंजे में दबा लेती। अपने मन को कड़ा कर वह अपने आप कहती, 'लिंगो की बनाई इस दुनिया को बचा महस्रा, बड़े देव तुमे श्रपने ग्राप प्रेम-नदी के तीर लगाएंगे तब उसका मन कडा हो जाता। वह सलकसाए को भूलने में अपनी सारी ताकत लगा देती। वह लूघर लेकर दिनदा महल' की उन दीवारों को देखती जिनपर बेग्रुमार कारी-

१. बोद्धल

गरी की गई है। सदस्यों ने जहां हजारों चित्र बनाए हैं, उनमें ज्यादा चित्र शेर, हाथी और चीते के हैं। ग्राड़ी-तिरछी रेखाएं हैं। तीर ग्रीर कमान हैं। खेत ग्रीर खिलहान हैं। राई जैसे फूल फूले हैं। बरगद के भाड़ों की लम्बी-लम्बी जटाएं जबरन घरती में घुसती जा रही हैं। यह उनकी ग्रनिधकार चेष्टा है। घरती माता की छाती में ये कांटे क्यों? जिस घरती ने इन्हें जगह दी, उसीपर इतना ग्रत्याचार! इसी ग्रत्याचार का प्रतिकार तो करना है उसे, उसके साथियों को। महुग्रा को इन चित्रों को देखकर बड़ी राहत मिलती थी। ये चित्र उसे इसने से बचा लेते, वह उन्हें चूम लेती।

'ऊइइइ मां ऽऽऽ।' 'ठहर पैकी, जरा धीरज घर।' 'ऊइइइ मां ऽऽऽ।' 'अरी बेटी, यह तो सुख का दर्दे है।' 'ऊइइइ इमां ऽऽऽ।'

महुआ एक कट्टुल पर बैठी देख रही थी। दूसरे चेलिक और मोटियारी चारों क्रियर घेरे खड़े थे। अोका पीतल की एक लम्बी सुई दिया में रखे काले पदार्थ में डुबोती और लड़की की जांघ में घुसेड़ देती। वह जोर से चिल्ला उठती, कि इ इ इ इ मां S S S I'

उसकी मां उसके सिर पर हाथ रखकर कहती, 'मत रो बेटी, ये गुदने तेरी सुन्दरता में चार चांद लगा देंगे। तुभे अच्छे से अच्छा पीतम मिलेगा। दुनिया भर के चेलिक तुभे प्यार करेंगे पर तू उनमें से सम्हलकर चुनाव करना। और मरने के बाद यही गुदने तुभे नरक की यातना से बचाएंगे। तब देवता तेरी छाती में भाना नहीं घुसेड़ेगा।'

र्वहां मां ऽऽऽऽ, वह दर्द से कराहती है और हंसती भी है, 'हां मां ऽऽऽ।' 'मोटियारियां गीत गाने लगती हैं :

> श्चरजी बिनती मां हमारा, उस दिन की वचन तुमारा।

१. वह औरत जो शरीर गोदने का काम करती है। श्रीका एक जाति है जिसकी श्रीरत का यहीं पेशा है।

### सूजी की कार उतारा'

'ग्ररी पैकी, ग्रब तो तू फूलसुन्दरी बन रही है।'

'हां, उई ई मां मां ऽऽऽ' इस दर्द और भावी सुख की कल्पना का जो एक मिश्रित श्रनुभव उसे हो रहा है, वही उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। शरीर गुदाना जरूरी है। जिसकी देह में जितने ज्यादा गुदने होंगे, वह उतनी ही सुन्दर होगी। बचपन से गुदने-गुदाने का क्रम चलता है और फिर उसका श्रन्त नहीं, चलता ही जाता है।

'स्रोभा री, मेरी छाती में मछली बना दे न।' 'नहीं बेटी, वहां शहद की मक्खी का छता बनवा!'

'नहीं मां, छता नहीं बनवाऊंगी, मछली बनवाऊंगी, वह मछली जो नदी के नीर से अनोखा प्यार करती है। वह मुक्ते वेहद पसंद है।'

'प्रच्छा, वही सही।'

श्रीर श्रोभा स्त्री उसकी जांच छोड़कर छाती पर मछली बनाने लगती है।
महुआ उसे देखती है तो उसे फिर सुलक की याद श्रा जाती है। सात साल पहले
'टिम टिम टिमक टिमक टिम' वह टिमकी वजा रहा था श्रोर महुआ भी इसी
तरह गुदने गुदा रही थी। उसकी मां ने भी कहा था, 'वेटी, मछली मत बनवा,
बड़ी तकलीफ होगी।' वह खूब हंसी थी, 'हां मां, जिस दुःख के पीछे सुख की
वादर पड़ी हो वह दुःख नहीं है, एक परीच्छा है। मेरी भी परीच्छा ले रही है
यह श्रोभा। ले, ले, ले री, कम से कम अठारह मछलियां बना। तू जानती हैन लिंगो
के पास अठारह बाजे थे—ढोल, निसान, ड्रम, सारंगी, घुसीर, बांसुरी, केंकरेंग,
पुयांग, बेल, कलविकाग, चिटकुल, सींग, टिमकी, मांदर"।'

'बस, वस, ज्यादा मत बात कर, चुप रह।'

'चुप तो हूं श्रोफा मां, पर श्रठारह मछिलियों से कम न हों। मेरे सुलक के गले में भी श्रठारह कौड़ियों की माला है।' श्रौर वह खूव हंसी थी, एक श्रजीब हंसी जिसमें दर्द, चीख श्रौर प्रेम की पुकार जैसे सपनों की एक फिलिमिलाती सुनहरी चादर में लिपटे थे।

महुग्रा का हाथ अचानक अपने गले में चला गया । लाल-सफेद घुंघिचयों

हे मां, हमारी प्रार्थना सुन लो । उस दिन तुमने वचन दिया था । सुजो की जलन उतार दो ।

की माला भूल रही थी। यह माला सुलक ने ही तो अपने हाथ से बनाई थी और एक दिन फिर बड़े प्यार से उसके गले में बांघी थी, 'यह मेरा फंदा है महुग्रा, इसे मैं तेरे गले में डाल रहा हूं। तोड़ने की कोशिश करेगी तो फांसी लगेगी।'

सुलक ने उसे प्यार से गले लगा लिया था श्रौर न जाने कितनी पड़ियां उसके काले चमकते वालों में खोंसी थीं।

'तेरे गले में मैंने यह फंदा डाला है और बालों में भी कांटे चुभा दिए हैं। ऊपर चीलर बीनने के लिए जब-जब हाथ रखेगी, मैं प्यार से तेरे हाथ काहूंगा और तू मेरा नाम लेकर सबके सामने चीखेगी।'

'ए हं हं हं हं, 'दोनों की बातें हंसी में हूब गई थीं। महुम्रा को लगा जैसे सचमुच वे दोनों हंस रहे हैं। वह उठकर खड़ी हो गई। फूलसुन्दरी म्रव सामने खड़ी थी—रोती भी भ्रौर हंसती भी।

# श्ररजी बिनती मां हमारा

#### सूजी की भार उतारा।

महुश्रा ने उसे देखा। उसके श्रंग-श्रंग में दर्द समाया था परन्तु उसके दर्द की कराह में बड़ी मधुरता थी। वह उठकर वहां से बाहर चली गई। उसके पीछे-पीछे जलियारो भी चली आई। वोली, 'महुआ श्रा श्रा श्रा!'

'हां जलिया !'

'महुआ आ आ आ !'

'बोलती क्यों नहीं ? ग्राज लम्बी सांस क्यों ले रही है ?'

'देख रही थी एक पैकी किस तरह फूलसुन्दरी बनती है। कितनी भ्रासाभ्रों भ्रौर उमंगों को वह गुदने के एक-एक निसान में भरती है, श्रौर'''' जिलया सिसकने लगी थी।

'क्यों जिलया, क्या हुग्रा ?' महुग्रा व्यग्र हो गई। जिलया में यह भावुकता, यह दर्द एकदम नया था। वह अल्हड़ जड़की सदा पहाड़ी नाले की तरह हंसती रही है। उसमें कभी विवेक नहीं रहा। उसने कभी बखत-बैखत नहीं देखा। उसकी मासूम हंसी सहज ही फूट पड़ती थी, जैसे हंसना उसका धरम है। श्रोठों पर उसका कब्जा नहीं है। हाथ के जरा-से स्पर्श से लाजवन्ती का पौधा शरमा- कर भुक जाता है, जरा-सी बात पर जिलयारों के झोठ खुल जाते थे। महुस्रा का मन कांप गया, जरूर कोई बड़ी बात होगी। उसने जिलया की बाहें जोर से पकड़ लीं। उसकी खांखों में देखा वे भरने की तरह भर रही थीं।

'क्यों जलिया ? भ्राज पत्थर क्यों पिघल रहा है ?'

जिलया के मन को जैसे किसी नरम चीज ने छू लिया। वह सिसक उठी श्रीर उसने महुत्रा के कंघे पर अपना सिर रख लिया। महुत्रा कुछ नहीं समभ पा रही थी। उसने सहज ही उसके सिर पर हाथ फेरा तो पिड्या के कांटे चुभ गए। उसने सीईई किया तो जिलया ने सारी पिड्यां निकालकर दूर फेंक दीं।

'यह क्या किया महुग्रा! मुभसे गलती हो गई!'

'नहीं साइगुती, तू क्या गलती करेगी ! तू तो भागवान है...'।' 'ग्रीर तू...'?'

'मुभे फूलसुन्दरी का दरद नहीं देखा जाता""।'

'इत्ती-सी बात…!' महुआ के ग्रोठ भी फूट पड़े।

'नहीं महुग्रा'' तू हंसती है, हंस ले, पराया दर्द जो है।'

'महुझा ने अपने दांतों से ओठ बन्द करने की कोशिश की पर ऐसा करने में उसे मुसीबत हो रही थी। वह आक्चर्य में थी, आज जिलया को क्या हो गया है।

जिलया बोली, 'इत्ता दर्द सहकर हम श्रपना शरीर गुदाती हैं साइगुती, तू जानती है मैंने श्रपनी कलाई में चपुड़े' बनवाए थे, इसलिए कि भालरसिंह को चपुड़ों का श्रचार बेहद पसन्द है, मगर''।'

'मगर''' क्या हुआ ? क्या फालर'''!'

'नहीं री, भालर ने कुछ नहीं किया, पर''' वह फिर सिसक उठी। उसके मन के बांध को जैसे कोई रह-रहकर फोड़ जाता था। उसका करीर कांप रहा था। महुग्रा ने उसे पकड़कर एक टोंगी पर बैठा दिया ग्रौर वह भी उसके पास बैठ गई।

जिल्यारों ने तब कल का सारा किस्सा कह सुनाया, 'सूरज अभी करईमुंडा की पहाड़ी पर ही सो रहा था कि उसने आवाज लगाई। मैं बाहर निकलकर

१. लाल चींटे

गई थ्रौर उसे देखकर देखती ही रह गई। वह थोंडी में शराब लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मुभे देखते ही उसने थोंडी मेरी श्रीर बढ़ा दी। मैं गुस्से से श्रांखें निकालते हुए चिल्लाई, 'गुब री ई ई !'

'वह बोला, 'चिल्ला ले मेरे सपनों की रानी, फिर चिल्लाना कव मिलेगा!' 'मैं क्रोध में थी। मैंने उसके गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। उसने उसे सह-लाया ग्रीर बोला, 'यह भी महंगा नहीं है। एक ग्रीर मार।' मैं भीतर भाग गई ग्रीर बाबा के पास जाकर दुबक गई…।'

'कौन गुबरी ? वह बिंभली का चेलिक न ?'

'हां महुन्ना, वही जो पिछले साल हमें विभाली में मिला था, जब हम वहां नाचने गई थीं। नाचते-नाचते जिसने मेरा अंगूठा दबा दिया था। मैंने उसे श्रांख दिखाई थी और उससे हटकर नाचने लगी थी। तुभे याद है महुन्ना, जब गायता कि घर हम 'हुलकी' नाच रहे थे…?'

'वया हुआ था जलिया ?'

'उसने मुभसे तम्बाकू मांगी थी।'

'उसकी इत्ती हिम्मत !'

'हां महुमा, वड़ा बेसरम है, माइलोटा । श्रव यहां भी म्रा धमका ।'

'तो तूने उसे भगा क्यों नहीं दिया ?'

'वह भागे तब न! मैं अन्दर गई तो वह भी दड़दड़ाते भीतर आ गया। मेरे बाबा के पास आकर बैठ गया और मुक्तसे बोला, 'जलिया जा मुरगुल' ले आ।

'बाबा बोला, 'हां वेटी, कित्तों दिनों में श्राया है, जा ले श्रा श्रीर थोड़ी लांदा भी।'

'उसकी तरफ देखती मैं अन्दर चली गई और जब मुरगुल लेकर आई तो देखा, दोनों बड़ी गहराई से बातें कर रहे थे। वह कह रहा था, 'तू तो जानता है बाबा, याय्ते बहुत बूढ़ी है। हेलाड़' ने पिछले महीने घर कर लिया। श्रव

वांस की सुराही । थोंडी में शराब लेकर किसी लड़की के दरवाजे पर जाने का अर्थ उससे प्रेम जताना है ।

२. सवेरे का नाश्ता ३. बहिन

घर का काम सम्हलता नहीं। मैंने सोचा, चलूं, वावा के पास जाऊं ग्रीर हाथ जोड़कर कहूं कि बाबा, मेरी तालपना दे दो।'

''हां बेटा, वह तो तेरी है, मेरे देने न देने से क्या !' मेरे बाबा ने कहा । 'गुबरी ने मेरे हाथ से मुरगुल ले ली ग्रीर सारी जावा पुरु मूंट में डकडका जाया। ऊपर से उसने लांदा ढाली, बोला, 'तो कब पेंड्ल होगा बाबा ?'

'बावा ने मेरी स्रोर देखा, तो मैं रोने लगी। उससे जाकर लिपट गई, 'नहीं वावा, मेरा गला घोंट दे, पर'''।'

'बाबा ने बड़े दुलार से मेरी पीठ पर हाथ फेरा—नादान पेड़गी, ऐसा नहीं कहते । पेन्डुल का नाम सुनकरतो तुफे कववाना<sup>3</sup> चाहिए । ग्रौर मेरी बेटी, ग्रव तो तू सयानी भी हो गई है ।

''नहीं बाबा', मैंने सिसकते कहा था, 'मैं तेरे पास ही रहना चाहती हूं। तेरी देख-भाल करने वाला कौन बैठा है! याय्ते तुक्षे बुढ़ापे में छोड़कर चली गई…।'

''हां पेड़गी, उसीका कर्ज तो उतारना चाहता हूं। उसीने तेरी सगाई इसके साथ की थी, जब तुम दोनों छोटे थे। मरते बखत कहती थी—मेरी दुलारी का पेंडुल इती धूमधाम से करना कि सारा गांव चकरा जाए।'

'पर बावा'''!' मैं सिसकती जा रही थी । वाबा मेरे म्रांसू पोंछ रहा था मौर गुबरी धीरे-धीरे हंस रहा था । 'तू तो जानता है न, भालरसिंह''' मैं धीरे से बोली ।

''हां बेटी, वह तेरा चेलिक है, तू उसकी मोटियारी है, वस इसके आगे कुछ नहीं।'

''क्या !'—मेरेतो कान फट गए, जब बाबा ने यह कहा । स्रांसू अपने श्राप सूख गए, बोली, 'क्या कहते हो बाबा ?'

''ठीक कहता हूं जिलया, घोटुल का सम्बन्ध इससे ज्यादा नहीं है। तू उसकी गीकी-यार हो सकती है, उसकी जीवाल हो सकती है पर औरत नहीं। घोटुल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं भी तो एक दूसरी पेड़गी का चेलिक था अपनी जवानी में, परन्तु पेन्डुल हुआ तेरी मां से, जिसे मैं अच्छी तरह जानता भी नथा। गुबरी तो तुभे जानता है जिलया।' मेरा सारा साहस जा चुका था। जब

१. मंगेतर २. पेज ३. गाना ४. प्रेमिका

मेरा बाबा ही गला घोटना चाहता है तब मैं क्या कर सकती थी! बाबा ने कहा था, 'ग्रौर इसके बाद भी गुबरी का तुफ्तपर ग्रधिकार है, पेड़गी। इसकी हेड़ाल तेरेतमुड़ ° के साथ विहाई है।'

' 'जानती हूं बाबा।'

''फिर जानकर ग्रजान क्यों वनती है? यह कल पंचायत भरा सकता है ग्रीर उसमें दूध लौटाने की बात कह सकता है। मेरे ग्रीर लड़की तो है नहीं जो उसे बिहाय दूं। श्रीर जिलया, इसमें बुराई क्या है! यह फालरसिंह से ज्यादा हट्टा-कट्टा ग्रीर तगड़ा है। घर भी भरा-पूरा है, तुभे किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी।'

'तव गुवरी ने बाबा के मुंह से शब्द छीन लिए थे, 'क्या कहते हो बाबा, तकलीफ होगी और जलिया को ! जहां उसके पैर में कांटा चुभेगा, मैं खून बहा दूंगा। मैंने उसे प्यार किया है बाबा, पूरे मन से।'

' 'हां बेटे, क्यों न करेगा !'

''तो फिर?'

''वस, इसी महीने के भ्राखिर में । जरा गायता से पूछ लूं। दिन वह तय कर दे भौर फिर घूमधाम से अपनी पेड़गी का पेन्डुल कर दूं, ताकि उसकी याध्ते देपुड़ से देखे और उसकी भ्रात्मा को सांति मिले।'

'गुबरी हंसता हुमा लोंन से बाहर मा गया था। दरवाजे पर खड़े होकर उसने मुक्ते बुलाया था। मैंने जाने से इन्कार कर दिया तो बाबा न माना, बोला, 'जा बेटी, इस तरह नहीं रूठते।'

'मैं बाहर गई तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुक्ते अपने पास खींचा और पास लाकर मेरे बालों में दो पड़ियां खोंसते हुए बोला, 'खबरदार, जो अब क्यालर से बातें कीं।'

'लोटकर जब भीतर भ्राई तो मैं खूब रोई। बाबा घंटों समभाता रहा, पर मेरा मन न माना। महस्रा, तू ही बता क्या करूं?'

'क्या करेगी मेरी साइगुती ! हम औरत की जात कर ही क्या सकती हैं ! मर्दों ने मिलकर अपनी मरजी के कानून बना लिए हैं और उन्हें समाज का

१. छोटा भाई

जामा पहना दिया है। जब कभी हम विरोध करती हैं, वे हंसते हुए कह देते हैं, 'मेरी अच्छी पेड़गी, तेरा दर्द समक्षता हूं पर क्या करूं, समाज जो कहता है। ग्रीर फिर हम बूढ़े हैं, दुनिया देखी है। सब कुछ तो तेरी भलाई के लिए ही करते हैं।' मैं तो सुनते-सुनते थक गई हूं, जिलया। मैं सोचती हूं, यह समाज भी कैसा है जहां भेड़िए बसते हैं! तू तो जानती है पानी का किस्सा ? फिरिया की कहानी ?'

'हां महुझा, मैं तो सोचती हूं, उन्हींकी तरह मुफ्ते भी जिन्दगी से हाथ घोना पड़ेगा।'

'नहीं जिलया, बड़े देव ने हमें जीने के लिए इस दुनिया में भेजा है। सारी दुनिया उसने कांटों से भर दी है। वह हमारी पिरच्छा लेता है। वह हमारे धीरज श्रीर साहस को तोलता है। जिन्दगी मिली है तो साहस के साथ उससे पार उतरना चाहिए जिलया, नहीं तो भिरिया की जो गित हुई, सबकी होगी। हम एक जनम तड़प लेंगे परन्तु मरकर जनम-जनम तक तो न तड़पते रहेंगे। वह भिरिया '' उसने राजामहल की श्रोर श्रंगुली दिखाई श्रीर गिरे मन से बोली, 'श्राज भी इस महल में तड़प रही है बेचारी। न जाने कब तक तड़पेगी! ''श्रोर जिलया, क्या तू भी यह चाहेगी?'

'नहीं दीदी, कभी नहीं।'

'तो धीरजधर। अपने मन को पत्थर बना। तू तो नागफनी का फूल थी जिलया, हमेशा मुसकराती रहती थी। इसी मुसकान के साथ तू गुबरी के घर जा और प्यार से अपनी जिन्दगी बिता, ताकि अगले जनम भोगने के लिए कुछ न बच जाए।'

जिल्यारो टोंगी में बैठी उसी तरह सिसकती रही। भालरसिंह से उसने पूरे मन के साथ प्रेम किया था। उसे सपने में भी कल्पना नहीं थी कि उसके प्रेम की डोर बीच में दूट जाएगी। भालर जब यह सुनेगा तो क्या कहेगा? महुम्रा प्रपने दु:ख को भूलकर जिल्या के दु:ख में शुमार हो गई थी। वह जो कुछ सोच रही थी, उसका अनुभव शायद उसे भी हो रहा था। बोली, 'चिन्ता न कर जिल्या, भालर भी उसी समाज का ठेकेदार है। पहले वह तुभे पिरेम भरे उल्टे-सीचे ताने देगा और फिर तेरे जाने के बाद तुभे उसी तरह भूल जाएगा जैसे यह घोटुल पेंडुल के बाद हर चेलिक और मोटियारी को भूल जाता है। हम धरती

माता की सन्तान हैं जिलया, वह घरती जो अपने सिर पर इता बड़ा नीला आसमान सम्हाले है। वह जरा डिग जाए तो आसमान दूटकर सारी दुनिया को खतम कर दे; परन्तु नहीं, वह नहीं डिग सकती। घरम पर दुनिया अड़ी है। घरती भी घरम पर घरी है। अपना घरम पाल, बस जा अपना नया घर बसा, अपने पुराने जीवाल को भूल जा, घोटुल को भूल जा और गुबरी को सच्चे मन से मोइदो मान। हम ही तो घोटुल में गाते हैं:

नियारा जोर तोर लयोर रोय हेलो, जो दिरे झोनदोय किति रोय हेलो संगी रे जोर तोर लयोर रोय हेलो— झदेरे राजो पुरो रोय हेलो ।<sup>13</sup>

महुम्रा उठकर खड़ी हो गई। उसने जिलया के म्रांसू उसीके म्रांसूर के छोर से पोंछे। कंघा पकड़कर उसे उठाया और दोनों घोटुल के उस वातावरण में समा गए, जहां कोई खेल रहा या और कोई किस्सा कह रहा था, किसी राजा मी उसकी रानी का, किसी चेलिक और उसकी मोटियारी का। राजा को सुन्दरवन जड़ी-वूटी की तलाश में जाना पड़ता है और रानी उसके वियोग में हंस, कबूतर और तोतों से बातें करती है। दिन-रात म्रांसू बहाती है। मीसम म्रापने पंख फैलाए उड़ता जाता है, पर राजा लौटकर नहीं म्राता। म्रीर जब लौटकर म्राया तो उसने देखा, उसकी फूलों-सी हंसती रानी घरती की गोद में सोई है। दो दिन उसने रोकर विताए और फिर तीसरे दिन नई रानी ले म्राया। भालरसिंह भी कट्टुल के पास बैठा है भीर किसी चेलिक और मोटियारी की कहानी सुना रहा है। दोनों प्रेमी भ्रवग-म्रलग बिहाव दिए गए। पहले चेलिक का बिहाव हुम्रा किसी दूसरी लड़की से। उसकी मोटियारी ने प्रेम के हजारों ताने दिए, रो-रोकर म्रांसू बहाए पर वह यह कहता रहा, 'तन ही तो वहां दे रहा हूं रानी, मन तो तेरे पास होगा।' काश! कोई मन को छू सकता,

१. पति

२. एक घोटुल-गीत—यहां तुम्हारा एक प्रेमी था। अब तुम उसे छोड़कर चा रही हो। तुम उसे अब अकेला छोड़कर जा रही हो। तुम इस घोटुल में कभी न आ सकोगी। परन्तु तुम्हें यह शीध पता लग जाएगा कि विवाह की जिंदगी कैसी होत

जसकी गहराई में जतर सकता, कोई उसे देख सकता। मन की दुहाई देने वाले कितने भूठे हैं ! इस दुनिया में सचमुच यिद कुछ है तो वह तन है, जिसे माटी कहा जाता है। माटी निःसार नहीं होती। वही माटी हमारा पेट भरती है। उसी माटी में हमारे बियावान जंगल खड़े हैं। नदी-नाले लहराते हैं। हमारे घर, खेत और खिलहान माटी पर ही तो हैं। उसीपर नुका और जोंदरा के भाड़ इठलाते हैं। उसी माटी में धन है और वही माटी हमारा जीवन है—महुआ यह सब शायद अपने मन में सोच रही थी, एकाएक जोर से चिल्लाई, 'ठहर भालर।' सब उसकी और देखने लगे। 'मैं एक बात पूछना चाहती हूं ?'

'क्या बात है ?' एक हलकी-सी फुसफुसाहट उस घोटुल में घूम गई।

'तू कहानी कह रहा है न?'

'हां, कह तो रहा हूं, क्यों ?'

'मैं पूछती हूं, तेरी कहानी का चेलिक यह कहकर छुट्टी पा गया कि मैं उसे तन ही तो दे रहा हूं रानी। यदि यही बात मोटियारी कहे तो....?'

'तो क्या !'....उसने बड़े अचरज से चारों तरफ देखा, 'तो कुछ नहीं।' 'कुछ नहीं !' महुआ ने जोर देकर पूछा।

'पागल हुई है महुआ, मैं तो कहानी कह रहा हूं और कभी कोई कहानी सच हुई है!'

'श्रोर भूठी कहानियां सुनते-सुनते यह सारी दुनिया भी भूठी हो गई है। मैं पूछती हूं, यदि तेरी मोटियारी किसी श्रीर श्रादमी से पेन्डुल करे तो तू क्या करेगा?'

सारे चेलिक श्रीर मोटियारी मुंह फाड़े महुग्रा को देखने लगे। 'मेरी जिलया ऐसा नहीं कर सकती महुग्रा।'

'तेरी कहानी का भालरसिंह ऐसा कर सकता है ?'

'महुआ ऽऽ!' वह चिल्लाया, 'तू सुलकसाए के पिरेम में पागल हो गई है और अलवा-जलवा बकती है।'

'नहीं मालर, वह ठीक कहती है,' जलियारों ने अकड़ते हुए कहा, 'उसके अक्न का तुभे उत्तर देना होगा।'

'ज जिल्लामा ! तू ा!' भालर ने मुंह फाड़ दिया।

'हां भालर, मैं तुभसे पूछती हूं, समाज के एक बहुत बड़े ठेकेदार से । तू

ग्राजकल इस घोटुल का सिरदार हो गया है न ?'

'तो सुन,' वह बोला, 'मोटियारी ऐसा नहीं कर सकती। वह जिसे तन देगी उसीकी होकर उसे रहना पड़ेगा। तन और मन का भेद सिर्फ हमारे लिए है, हमारे लिए…। मैं तो कहता हूं कि औरत के मन होता ही नहीं।'

'यानी श्रीरत मुखा होती है!'

'नहीं जलिया, मेरा यह मतलब'''।'

'तो यह कहो कि तुम मदों ने उसके मन को दीमक की तरह खा डाला है। लिंगो की दुनिया में औरत-मरद का भेद नहीं रे, भालर! भेदभाव की ये दीवारें तुम्हारी बनाई हैं। तुम हाथ में डुगडुगी लेकर बन्दर की तरह औरतों को नचाते हो और जब औरत अपना ढोल पीटना चाहती है तो तुम ढोल की दरांत ढीली कर देते हो और कहते हो—कातून में लिखा है कि तुम ढोल नहीं पीट सकतीं।'

'जलिया'''महुश्रा''' तुम दोनों को श्राज क्या हो गया है ?'

जलियारो अपने आप खूब जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी भाई बनकर रात की चांदनी में विखर गई।

'धन्य है महुम्रा, मेरी साइगुती ! तूने मुक्ते सरी दिखाई है, मातुल तेरा मनो-रथ पूरा करे । "मेरे डगमगाते पैर म्रब ठहर गए हैं।'

'क्या हुन्ना, तुम लोग कुछ कहोगी भी ?'

'कुछ नहीं रे, आंख में छोटी-सी कनी चली गई थी। महुमा ने निकाल दी, दरद दूर हो गया।' वह बराबर हंसती रही। घोटुल की परछी से वह प्रपनी गीकी छठा लाई और उसे महुमा की गीकी के बाजू से उसने विछा दिया। भालर चक्कर में पड़ गया था। वह कुछ न समक्त सका, उसने पूछने की कई बार कोशिश की पर वहां बताए कौन! उसने जलियारो की बांह पकड़ ली। जलियारो ने भटके से उसे भिड़क दिया, बोली, 'श्रव श्रीर क्या छीनता है रेठेके-दार, इसके श्रागे तेरे कानून का वश नहीं है।'

तब रात काफी भीग चुकी थी और नरवा की कगारों को चीरकर ऊदा की लड़खड़ाती स्रावाज साफ सुनाई दे रही थी।

#### ढढ्ड्डा ढढ्ड्डा ढढ्ड्डा ऽऽ।

सारा गांव ढोलों की भावाज के साथ गूंज उठा । घर-घर में ख़ुशी के गीत गाए जाने लगे। गांव की एक बेटी का बिहाव हो ग्रीर किसी को चैन मिले ! सारा गांव जुट गया। नाग-नागिन के बिहाव में दुनिया भर की सलमल। एक-एक भ्रोपड़ी से लेकर घोटल तक शोर। हर गली और चौरस्ते में बिहाव के किस्से । बुढ़े ग्रीर ग्रघेड़ तब ग्रपनी बीती रंगीन जिन्दगी के भूले-विसरे चित्र उतरते देखते हैं। जो सभी उठ रहे हैं वो नये सपने गढते हैं। जिन्दगी का सबसे हसीन दिन ! सभी इसकी श्रातुरता से प्रतीक्षा करते हैं। जलिया के लोन का भीतर-बाहर भरा था। ग्राने वालों की भीड़ का ठिकाना नहीं। छोटे-छोटे वच्चे भी टांगों के नीचे से निकलकर आगे बढ़ने को आतूर। जलिया को चारों और से उसकी सहेलियां घेरे थीं परन्तू उसकी स्थिति म्रजीब थी। वह न तो ख़ुशी , से हंस सकती थी श्रीर न दु:ख से रो सकती थी। भालरसिंह को वह भूल जाए, कैसे हो सकता है ! जिसके साथ न जाने कितनी चांदनी रातें उसने बिताई हैं, काजल-सी श्रंघेरी रातों में उसके हाथ में हाथ डालकर वह गांव की गलियों से गूजरी है। जुनरी के खेतों से लेकर दीपा तक में उसका साथ रहा है। हर दू:ख-सुख में दोनों एक थे। बीयावान जंगल और नदी-नालों के तीर कितने घूमे हैं! दोनों ने सपनों के कितने बड़े-बड़े महल गढ़ेथे। जिलियारो को उसकी सखियां घेरे थीं। वे उसका सिंगार कर रही थीं। शाम को घोटुल में बहुत बड़ा समारोह होने वाला है । उसमें जलिया को सारे चेलिक ग्रौर मोटियारी बिदाई देंगे। उसकी सखियां उसके बाल गृंथती हैं, परन्तु उसका मन वहां नहीं है। वह कभी महस्रा, सागीन श्रीर गोटमरे के नीचे, करौंदे श्रीर जरिया की भुरमुट में घूमता है तो कभी कोदों, जुनरी और मका के खेतों में खड़ा होकर दूर नीले आसमान को देखता है, जहां धरती आकाश से मिलती है। न जाने कब से ये दोनों मिले हैं ग्रीर ग्राज तक कभी नहीं बिछुड़े। नदी की घाटी, ऊंचा-नीचा पठार, ग्रीर तेन्द्र के पत्ते सब एक-एक कर उसके सामने आते हैं।

> र्यतर टोड़ली काखोरे भाकिली संगाइली वाटो पाखे,

ताकला कोल्हे परा लुडंगी घरली कोनी बोट नोई बाखे हाट फिटी गेला हाट रे दिन हेला जांग फिटी गेला मांसे सिरिलगा भिरिलगा राइकेरा भोंड़ी खेलाबी टोकसा गरी गाड़ी बाइल परा बेसनी छेड़िबी कतक होइबी ऊबा करी।

'सच कहता है ?'

'हां मेरी रानी, विलकुल सच । बैल की नथ से बड़ी नथ तुभे पहनाऊंगा। नरायनपुर के हाट की माला तो तूने खूब पहनी है, अब जगदलपुर से तेरे लिए मुंगे की मालाएं लाऊंगा।'

'उत्ती दूर से?'

'तेरे लिए तो ग्राकाश से तारे तोड़कर ला सकता हूं। वह देख, जितने , तारे चमक रहे हैं न, सबके सब तोड़ लाऊंगा ग्रौर तेरी ग्रांचुली में लाकर टांक दूंगा।'

'नहीं रे, ऐसा मत करना । वेचारा देंपुड ग्रांसू बहाएगा ।' 'पर मेरी गोरी तो हंसेगी न !'

र. पत्ते तोड़कर कांख में भरती जाती हूं।
सड़क के किनारे बंडल बना-बनाकर रखे हैं।
(सांम्स होने पर) घर की खोर थके सियार की मांति लोट रहीं हूं।
किसी भी तरफ में नहीं पहुंच पाई।
हाट छूट गया, श्राठ दिन से भेंट नहीं हुई।
एक माह से तेरा स्पर्श नहीं मिला।
रात को कौन कहे, में दिन को चला त्राता—तेरे पुरुप का जो भय है।
सिर्तिंगा-मिरिलेंगा, राइकेरा का नाला—
मछली पकड़ने की बांसी से मैं मछली पकड़ंगी।
गाई के बैल के समान तुम्हें नथ पहनाएंगे
उतावली क्यों दिखाते हो?

'स्वार्थी कहीं का ! एक को उजाड़कर दूसरे को बसाना, कहां का न्याय है यह ?'

'पगली' अब तो पिटारी खोलने लगी। मैं जानता हूं तू बड़ी बातूनी है।' 'तू भसे कम!'

'तेरी सही, ये पत्ते तो उठा।'

'चल तूरख भ्रपनी पीठ पर। इसके ऊपर मैं लदूंगी।'

'मेरी पीठ पर !'

'हां रे, तेरी पीठ पर, गधे का मजा लूंगी।'

'मुभे गधा वनाती है ?'

'श्रहाऽऽऽहाऽऽऽ!'

'हि हि ह हि हि ऽऽऽ!'

'क्यों रे भालर !'

٠<del>٤</del>,

'मुफे छोड़ेगा तो नहीं, सोरी डोंगरा ने जो किया वह तो तू नहीं करेगा ?' 'नहीं मेरी जलिया, कभी नहीं ।'

'सोरी डोंगरा भी यही कहता था अपनी मालो से, पर भालो का बिहाव हुआ मर्रई के साथ और सोरी हंसता रहा। उसीने आगे बढ़कर भालों को बिदा दी थी। तूतो सब जानता है रे।'

'हां जिलया, पर मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। हुआ तो उसे विदा देने के बदले खुद श्रपने को चीरकर चार ट्रकड़े कर लूगा।'

'वाह मेरे सोरी भा ऽऽऽऽऽ!'

'नहीं, नहीं''' जिलया ग्रपने श्राप चिल्ला पड़ी तो उसकी सारी सिखयां श्रादचर्य में पड़ गईं।

'क्या हम्रा ? क्या हम्रा, जलिया ?'

जिलया को जैसे किसीने तीली छुला दी थी। वह एकदम जाग उठी। न जाने कितनी दूर चली गई थी। वह शरमा गई। सिखयां क्या सोचेंगी। महुग्रा बोली, 'कब की याद कर रही है मेरी साइगुती।'

जिलया महुआ से लिपट गई और रोने लगी, 'रोते नहीं जिलया, यह तो सुख का बेर हैं । हमारी जिन्दगी ही बड़े देव ने कुछ ऐसी बनाई है । क्या-क्या

याद कर रोएंगे ? एक-दो बातें हों तो याद की जाएं। जब हम खुद अपने को नहीं पहचानते तब से घोटुल जाने लगते हैं और जब सब कुछ जानने-पहचानने लगते हैं तो कोई आकर हमें लूट ले जाता है। हमारे भाग में ही लुटना लिखा है जलिया। कितने चेलिक हमसे प्यार जताते हैं, हमें पड़िया देते हैं, परन्तु इस समय कोई आकर हमारी मदद नहीं करता। उनके लिए जैसे सब खेल है।

जिलया ने श्रपने श्रांसुश्रों को पोंछा, 'हां दीदी, पर न जाने क्यों श्राज मेरा मन भर-भर श्राता है। जो घटनाएं भूल चुकी थी, वह भी श्राज ताजी होकर याद श्रा रही हैं। क्या करूं, साइगुती !'

'मैं वताऊं ?'

जिलया ने थूक लीलते हुए बड़ी दयनीय आंखों से उसकी और देखा, 'सब भूल जा।'

दूसरी लड़िकयां, जो वहां खड़ी थीं, एक साथ हंस पड़ीं।

'हां जिलया, सब भूल जा और याद करने लग अपने नये साथी की, नये लोंन की, नये गांव की, नई सिखयों की।'

'कैसे करूं महुआ, जिन्हें देखा नहीं, जिन्हें जानती नहीं, उनकी याद करूं ! पर कैसे दीदी ? मुभे तो यही नकटाघाट दिखता है। यही गेंवड़ा, यही जंगल''' और वहीं भालर मेरा सच्चा साइगुती। कहां है वह महुआ ?'

'घोदुल में। श्राज संभा को उत्सव है न। उसीकी तैयारी कर रहा है।'

'मेरे उत्सव की तैयारी ! ग्रीर वह कर रहा है !'

'हां जलिया, श्रीर कौन करेगा, वह तो सिरदार है न!'

'तू ठीक कहती है,' जिलया की आंखों से फिर श्रोस जैसी बूंदें ढुलकने लगीं, 'वह सिरदार है और मैं ''मैं तो एक मामूली मोटियारी हूं महुश्रा, जैसी श्रोर मोटियारियां हैं इस घोटुल में।'

'तू रो रही है ! मन कड़ा कर । रोने में क्या घरा है !'

गांव का गायता वहां भ्रा गया। उसने जिलया को पुकारा। वह उठकर उसके पास चली गई। 'मेरी नियार,' गायता ने उसे गले लगा लिया, 'किती सजी है री तू भ्राज, एकदम बदल गई! सर्री में मिलती तो पहचानना मुक्किल हो जाता!'

'हां दादाल,' जलिया ने ग्रपना सिर जैसे ही उठाया कि उसकी श्रांखों के

म्नासू गायता के पैर में गिर पड़े, 'यह क्या बेटी, तूरो रही है! ऐसे सुख के दिन!'

'यह तो तुम सब लोगों के सुख का दिन है दादाल। आज तुम्हारे सिर से एक बड़ा भार जैसे उतर रहा है।'

'क्या कहती है वेटी, हमारी जाई ग्रीर हमारे लिए भार ?'

'हां दादाल, हम कुछ ऐसी ही हैं, इस दुनिया में। भार तो उतारने वाला बटा होता है। मैं लिगो से कहूंगी, यदि मैं मां बनूं तो मुक्ते सब बेटे ही दे।'

गायता के सिल्वी तिरछे हो गए। उसने जलिया का मुंह पोंछा, बोला, 'पगली, रोना-गाना तो जिन्दगी भर है। म्राज तो मन भर हंस ले।'

'हां दादाल, हंसूंगी, जितना तुम कहोगे उतना हंसूंगी,' जिलया ने हंसने की कोशिश की । सब उसे देखने लगे । महुया बोली, 'इसे थोड़ी देर के लिए मेरे साथ श्रकेली छोड़ दो, दादाल । सब ठीक हो जाएगा ।' गायता ने सारे लड़केलड़िक्यों को इशारा किया ग्रीर सब वहां से चले गए । गायता ने नजर भरकर जिलया को देखा तो उसकी भी ग्रांखें मर ग्राईं। ग्रांसू पोंछता हुग्रा वह भी फरके के बाहर हो गया।

सांभ भुक आई थी। घोटुल के चारों तरफ आम और तेन्द्र के पत्तों के तोरए। लगे थे। घोटुल की सफाई विशेष रूप से की गई थी। बाहर फरके पर दो भाड़ काटकर लगाए गए थे। वहां घोटुल का कोटवार और निरोसा खड़े थे। आज यहां जो भी आता, ज्यादा खुश था। अन्दर आकर सब मसनी जुहार करते और अपने काम में लग जाते। ढोल, नगाड़े, टिमकी, किरकी, वांसुरी सभी बाज वहां जमा हो गए थे। बीच की आग ज्यादा तेज थी। भालरिसह वहीं एक कट्टुल पर नीचे सिर भुकाए बैठा था और वह बीड़ी का धुआं तेजी से छोड़ रहा था। एक बीड़ी खतम होती कि दूसरी निकाल लेता। लगता था, उसके मन में भी कोई बहुत बड़ा दर्द है और उसीको वह बीड़ी के धुएं से जला देना चाहता है।

**'**[सरदार !'

उसने एकदम गर्दन उठाई। अद्धी नीचे फेंक दी, भीर उठकर दरवाजे पर

१. मोटियारियां चेलिकों को चटाई देकर जुहार करती हैं।

स्रा गया। जिलया वहां खड़ी थी। उसके साथ महुन्ना थी। स्राज सिरदार के नाते उसे जिलया का यहां विशेष स्वागत करना था। उसने कौड़ियों की एक माला जैसे ही जिलया के गले में डाली कि दोनों एक साथ फूट पड़े श्रौर एक दूसरे के गले से लिपट गए।

महुद्रा चिल्लाई, 'सि' 'र' 'दा ''र !'

भालरसिंह तुरन्त अलग हो गया । उसने अपनी पगड़ी से आंसुओं को पोंछा, 'जुहार साइगुती !'

'जुहार, जुहार !' सारे चेलिक ग्रौर मोटियारी एक साथ बोले।

जिल्या ने अपने आंसू पींछे और जुहार का जवाब जुहार से देकर भीतर आ गई। उसे महुआ ने कट्टुल पर बैठाया। सब मोटियारियां घेरकर खड़ी हो गई। उसके वालों को छोड़कर उन्होंने फिर से कंघी की। एक लम्बी चोटी डाली। उसमें लाल नीला फुंदरा लटकाया। उसके वालों में खुसी दर्जनों कंघियां निकालकर फेंक दी गई और सिरदार की भ्रोर से घोटुल के द्वारा दी गई तीन-चार कंघियां वड़ी होशियारी से खोंस दी गई। गले में कई मालाएं डाल दी गई और उसके साथ ही सब एक साथ गा उठीं:

> सिरपुर हेलो डोरी निवेदेके दाकाट रोय सांगो निदवेके काकाट रोय

जिलयारो फिर जमीन छोड़कर ग्राकाश में उड़ने लगी। पिछले साल ही तो सोमा का बिहाव हुन्ना था। तब उसने खुलकर भाग लिया था। उचक-उचक-कर वह सब काम करती थी और प्रपनी कमर लचकाकर नाचती ग्रीर गाती थी। विहाव सोमा का हो रहा था परन्तु खुशी उसे थी। तब सिलिंगदार भी यहां था। सोमा कुछ दिन सिलिंगदार की गीकी-यार रह चुकी थी। इसलिए उसे चिढ़ाने के लिए जिल्या और महुग्रा दोनों ने एक साथ गाया था:

बरंग सरपार ते, उदीतन सिरदार,

सरपार ताहे हनद। ताने इसे पांयनदी,

बिदा-गीत─आज तुम कहां जा रही हो मेरी साथी १ आदि-आदि ।

### अयो अयो इनदू तुत ताने श्रोनदी सेइदार<sup>8</sup>

इस गीत को सुनकर सोमा भल्लाई थी श्रीर खीभकर खूब हंसी थी। उसकी बीभ भरी हंसी जिलया के सामने चमक उठी। उसने सिलिगदार का चेहरा देखा, वह भवें चढ़ाए था परन्तु गुस्से से नहीं प्यार से। उसने जिलया की पीठ ठोंकी थी—'शावास जिलया, खूब गाया! जब तेरा बिहाव होगा श्रीर फालरिंसह कहेगा—निकुन लेवाल वातोर तूनी, र तब मैं भी तुरन्त कहूंगा, हलय देकी जुलय दे। तब तू जानती है, ये चेलिक क्या करेंगे? तुभे सचमुच भुला देंगे। मैं सरदार जो हूं। मेरा कहना ये भला कैसे टाल सकते हैं!' जिलया ने तब सिरदार को जीभ दिखाई थी श्रीर फालरिंसह के पास जाकर खड़ी हो गई थी—इसे तुम सब जानते हो न, यह भी तुम लोगों के दांत तोड़ देगा। सारे सदस्य एक साथ हंस पड़े थे। जिलया के कानों में उनकी हंसी जैसे श्रटहास बनकर गूंज गई। उसने ग्रपने दोनों कानों पर हथेलियां रख लीं। महुग्रा ने यह देखा तो सब समफ गई। जिलया की मानिसक स्थित को वह भली प्रकार समफ रही थी।

भालरसिंह खड़ा-खड़ा यहां-वहां देख रहा था धौर बार-बार अपने आसू पींछ रहा था। महुआ ने जिलया को ढेर-सी पिंड्यां दीं और एक-एक पिंड्यां सारे चेलिकों को भी बांट दी। चेलकों ने पिंड्यां अपनी-अपनी मोटियारियों को दे दीं और उन्होंने बड़ी सावधानी से अपने बालों में खोंस लीं। जिलया ने जब भालर को पिंड्या देने हाथ बढ़ाया, तो वह कांपने लगा। पिंड्या उसके हाथ से समीन पर गिर गई। महुआ ने आगे बढ़कर वह उठा दी और तेजी से बोली, 'जिलया!'

१० सरदार सड़क के बीच क्यों बैठे हो ? वह सड़क से आ रही है । तुम उसे पकड़ लो । वह कहेगी—'नहीं, नहीं सिरदार ।' तुम उसे खींचकर जंगल ले जाना ।

२. इम तुम्हें लेने आए हैं।

३. चलो उसे इलराएं, चलो उसे भुलाएं।

जिल्या संभल गई। उसने अपने हाथ को पत्थर जैसा कठोर बना लिया और वनावटी हंसी से पिड़िया फालरिसह की हथेली में रखकर वहां से चल दी। भालरिसह ने वह पिड़िया तीन-चार बार लौटाई। उसे गौर से देखा। फिर एक उड़ती नजर उसने घोटुल की सारी मोटियारियों पर डाली। शायद वह सोच रहा था कि यह पिड़िया, वह किसके बाल में खोंसे। उसकी नजर चारों तरफ घूमकर जिल्या पर पड़ती तो उसे एक भटका-सा लगता। वह अपने की संभाल लेता और फिर यहां-वहां देखने लगता। उसके पैर जैसे लड़खड़ाने लगे, हाथ कांपने लगे। महुआ यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह भालर के पास चली गई, बोली, 'मेरे बालों में खोंस दे फालरिसह।' फालरिसह के हाथ में जैसे किसीने सुई हुभा दी थी। उसे बड़ी लड़जा आई।

'गलत न समभना महुस्रा।'

'नहीं भालर, मैं सब जानती हूं।'

भालर ने किसी मशीन की तरह धीरे-से कंघी महुशा के बालों में खोंस दी और जाकर कट्टुल में बैठ गया। जिलया ने दौड़कर महुशा को लिपटा लिया, 'मेरी प्यारी साइगुती, मेरी श्रच्छी साइगुती!'

स्व लिया को घुदंगा बांटनी थी। घोटुल का यह दूसरा सबसे बड़ा रिवाज है। उसने प्रपनी गुदेपोट निकाली। वेलिक और मोटियारी एक कतार बनाकर बैठ गए थे। जिलया एक-एक के पास आती और चुटकी से लेकर हर-एक को तम्बाकू दे देती। फिर आगे बढ़ जाती। आखरी कोने में भालरसिंह बैठा था। वहां जाकर जिल्या के पैर एकदम रुक गए और वह बिलख-बिलखकर रोने लगी। महुआ ने दौड़कर उसे पकड़ लिया।

जिल्या अपने आसू रोक न सकी थी। उसके बांध से जैसे पानी की कोई लहर आकर टकरा गई थी। वह बोली, 'नहीं महुआ, मुक्तसे धुइंगा नहीं दी जाएगी।'

'जलिया ऽऽऽ!' महुम्रा ने इस बार फिर कठोर म्रनुशासन का परिचय

१. घोडल का नियम है कि जो मोटियारी घोडल के जिस सदस्य से ब्याह करना चाहती है उसे तम्बाक् नहीं बांटती।

दिया, 'तू जानती है क्या कह रही है ?'

'हां ऽऽऽ' जलिया सिसकती रही और वहीं खड़ी रही। भालरसिंह नीचे सिर किए था। उसके म्रांसू घल में गिरकर गोल-गोल फुगो बना रहे थे।

'जलिया, हाथ बढ़ा श्रीर भालरसिंह को घुइंगा दे।

'नहीं दीदी, यह मुभसे न होगा।'

'होगा, नयों नहीं होगा ?' भालरसिंह अपने आंसू पोंछकर एकदम खड़ा हो गया था ।

जिलया के हाथ से गुदेपोट छूट गई। उसने घ्रांख फाड़कर फालरसिंह की घोर देखा। फालर जैसे ग्रासमान की घोर देख रहा था। ग्रपना सीना निकाले वह किसी सिपाही की तरह खड़ा था।

'हां जिलिया, घुइंगा दे,' उसने पत्थर जैसा सीधा हाथ सामने बढ़ा दिया।
महुग्रा ने गुदेपोट जिलिया के हाथ में रख दी और जिलिया ने ग्रपनी पत्थर जैसी
ग्रांखों से उसकी श्रोर देखा ग्रौर एक चुटकी घुइंगा उसकी हथेली में रखकर
बह सनसनाते तीर की तरह भीतर चली गई।

चेलिक और मोटियारी ताली पीटकर गा उठे:

रे रेला रे रेलो रे रेला। नियारा मनदाना लोनी रोय हेलो लोनी गाजुर हिन्दू रोय हेलो।

जिल्या के कानों में पाटा के ये बोल कांटे की तरह चुभ रहे थे। कभी उसने भी इस गीत को बड़े प्यार और लगन के साथ गाया था। आज घोटुल से बिछुड़ना उसके लिए भारी पड़ रहा है। उसकी वेदना का अन्त नहीं है। पालने से छटपटाकर जब बचपन ने आंख खोली थी तो उसने अपने को घोटुल की देहली पर खड़ा पाया था, परन्तु आज यौवन ने अपने दरवाजे खोलकर उसे लूट लिया। जिन्दगी में वह कभी किसी घोटुल के अन्दर पैर नहीं रख सकेगी। उसका घर ही उसका घोटुल होगा और उसके बच्चे उसके चेलिक और मोटि-यारी!

सरदार फालरसिंह ने उत्सव समाप्त होने की घोषगा की तो सब अपनी-

घोटुल का विदा-गीत —यह तुम्हारा घर था । तुम्हारी बार्ते कितनी मजेदार होती थीं ।

अपनी गीकी से बंघ गए। जलिया की गीका भालरिसह की गीकी के साथ ही बिछी, परन्तु वह वहां न जा सकी। वहीं खड़ी-खड़ी वह हलके-से ग्रंबेरे में दोनों गीकियों को देखती रही। श्रतीत की विस्मृत स्मृतियां एक-एक कर उसके मस्तिष्क में चक्कर काटने लगीं और उसने अपने को गाड़ी की लीक पर खड़ा पाया। भालरिसह थोड़ी देर तो कट्टुल पर बैठा रहा परन्तु फिर चुपचाप भीतर चला गया और अपनी गीकी से बंघ गया। महुग्रा करवर्टे ले रही थी। उसने देखा, जलिया ग्रभी भी जहां की तहां खड़ी है। धीरे-से उठकर वह गई श्रीर जलिया का हाथ पकड़कर भालरिसह के पास ले गई। भालर ने जिल्या को संभाला तो उसने सर्प की तरह एक ग्रंगड़ाई लेकर जमीन पर अपना सिर पीट लिया। सारी रात जलिया और भालरिसह के सिसकने और फुसफुसाने की भ्रावाज ग्राती रही।

मुर्गे की 'कुकडूं कूं SSS,' चिड़ियों की 'चीं चीं चीं श्रीर कीं की 'कांव-कांव' ने सारे घोटुल को जगा दिया था। सब अपनी-अपनी गीकी बगल में दाबे घर जा रहे थे। जिलया ने भी घीरे-घीरे अपनी गीकी समेटी। उसे वगल में दाबी। भालर्रीसह की ग्रोर देखा। घोटुल के एक-एक कोने पर नजर डाली। उसने मलगे पर बने उन चित्रों को पास जाकर देखा जो उसने ग्रीर भालर्रीसह ने मिलकर बनाए थे। एक दूल्हा, दुल्हिन को पीठ पर लादे लिए जा रहा है। जिलया ने यह चित्र बनाते समय भालर से कहा था, 'तेरी पीठ पर लढूंगी तो सर्री भर चिहूंटी काटते जाऊंगी। संभलकर रहना, वरना हंसी तेरी होगी।' उसने एक हिचकी ली ग्रीर तेजी से घोटुल के बाहर निकल ग्राई। फरके के बाहर खड़े होकर उसने घोटुल को सिर नवाया, श्रांख भर कर उसे देखा। पूरव की लाली ने घोटुल के ग्रांगन में सिंदूर विखेर दिया था।

जिलया के बिहाब की घूम गांव भर में मच गई। चेलिक और मोटियारी गीत गाते, और उचटते अपना काम करने लगे।
लयोर ततले मंदा री सांगो
मन्दो देरी कोकोती वाकोती सोयबाड़ र

लड़के डगाल ला रहे हैं। शादी का खम्मा एक मुकी हुई लड़की है।

ग्रनेकों उपंग मरे गीतों के साथ वे महुग्रा की डगालें काटकर ले ग्राए श्रीर जिल्या का घर-श्रांगन सजा दिया गया। कुछ मोटियारियां मण्डप का तोररण बनाने में लग गईं।

### बाले कुंबार पेकान दाइ सुखुन दुखुन बेहावो दाई<sup>9</sup>

जिलया ने यह गीत सुना तो उसे अपनी प्यारी याय्ते की याद आ गई। सात बरस पहले वह इस दुनिया से चली गई थी। सारे गांव में माता महया का प्रकोप था और महया ने सबसे पहले उसीकी मां की बिल ली थी। जिलया अपनी मां की याद कर और दुःखी हो गई। ये लड़िकयां गाने नहीं गा रहीं, उसे जैसे ताने दे रही हैं—'बाले कुंवार पेकान दाइ।' उसे लगा कि वह जोर से चिल्लाकर कह दे, 'येंद माट' पर वह ऐसा न कर सकी।

्षीरे-धीरे पोरद सिर पर आ गया। दूर से ढोलों की आवाज सुनाई देने लगी। गांव के सारे लोग गेंवड़े पर जमा हो गए। उन्होंने बारात का स्वागत किया और गांव के अन्दर लाकर उसे जनमासा दिया। पेरमा मण्डप के नीचे पूजन की तैयारी करा रहा था। महुआ नीचे चौक पूर रही थी और उसकी सहेलियां उसे घेरकर खड़ी गा रही थीं, 'अलोर अलोर सिंगारी दोसी।' इसी समय दूलहा आ गया। लड़कियां खंजन की तरह उचकती और फूल-सी हंसती दरवाजे की ओर दौड़ गईं। सबने दूलहे को घेर लिया। उसकी हंसी उड़ाना शुरू कर दी:

## रिरि लोयो रिलो रिलो रि रि लोयो।

उसे नहलाया गया । बाद में मण्डप में लाया गया । उसके सामने दुल्हिन बैठा दी गई । गायता ने मिट्टी के बर्तन में पानी भरा । उसमें चावल के दो दाने डाले गए और सब लोग उन्हें देखते रहे । चावल के दोनों दाने यहां-वहां धूमते और चक्कर काटते अन्त में एक साथ मिल गए । चेलिक और मोटियारियों की खुशी का श्रन्त नहीं । वे एक साथ चिल्ला उठीं:

१. अरी ओ, इस लड़की की मां उसके सुख, दुःख मुला दो। २. वंद करो।

चावलों के मिल जाने का ऋथं है, शादी सफल होगी।

#### सैले ले वो बो बो ऽऽ सैले ले बो बो वो ऽऽ।

जिलया के तापे को बड़ी खुशी हुई। वह ताली पीटकर अपनी खुशी जताने लगा। महुआ भी प्रसन्त थी। उसने जिलया की श्रीर देखा। वह उसी तरह सिर भुकाए बैठी थी। चावल मिलने की खुशी का उसपर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। शायद वह सोच रही थी, 'जिसे चाहा जब वह नहीं मिला तो चावल के मिलने न मिलने से क्या होता है!'

बिहाब के ढेर-से खटराग वहां हुए। गीतों की एक ग्रहट श्रृंखला जिल्या के हृदय को बार-बार तोड़ती रही। उसके चेहरे पर किसीने न चमक देखी श्रीर न हंसी की हलकी-सी भी रेखा ही। वहां ऐसे कई प्रयोजन आए जब महधा तक हंस पड़ी थी, परन्त्र जलिया की हंसी तो न जाने किसने छीन ली थी ! जब यहां के सब रिवाज पूरे हो गए तो एक मोटियारी मंडप के बाहर, घर की छत के पास दुल्हा को ले गई। उसे उसने गोद में बैठाया। दुल्हिन ने छत पर खड़ी होकर दूल्हे के सिर पर तेल की घार छोड़ी । महुत्रा ने यह घार देखी तो उसकी श्रांखों में श्रांसु श्रा गए। उसे सुलकसाए की याद श्रा गई। तेल की इसी धार ने बवंडर मचाया था श्रौर उसके सूलक को छीना था। महुग्रा ने स्नासपास देखा। शिकालगीर, दूल्हे के पास खड़ा था। उसने उसे घक्का देकर दूर कर दिया। सब उसकी भ्रोर देखने लगे पर किसीको यह पता न लगा कि महुद्या ने ऐसा क्यों किया है (रात हुई, सबको भोज दिया गया। लगीर फिरायी, टीका हुमा भ्रौर सब लोगों को लांदा बांटी गई। लांदा पीकर जुवान, बूढ़े श्रौर बच्चे सभी फिर मैदान में उतर पड़े और नाच-गाने में लो गए। भालरसिंह नाचना चाहकर भी नाच न सका। महुग्रा को नाच के मैदान में सुलकसाए की छाया भूलती दिखी। नेतानार की घटना उसके मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध गई। वह भी मैदान में न उतर सकी। जलिया का तो मन ही तड़प रहा था। उसके पैरों में किसीने भारी पत्थर बांध दिए थे। उसे नाचना जरूरी है सिर्फ इसीलिए वह मैदान में थी। यदि भूरी श्रीर श्रंभोली न होते तो बारात के सारे लोगों को शायद बुरा भी लग जाता। इन दोनों ने लाज रख ली थी। ये खूव उछ्जल-कूद रहे थे। काफी

बारात किराना, दुल्हिन घुमाई जाती है ।

रात तक नाच-गाना होता रहा।

सुबह का सूरज विदाई की दु:समरी वेला लेकर स्राया। वारात गांव से निकली। घोटुल के द्वार पर जाकर ठहर गई। जिल्या ने द्वार को सिर भुकाया। सन्दर एक नजर डाली। उसकी नजर उस स्थान में जाकर ठहर गई जहां भीलरसिंह की बराबरी से उसकी गीकी बिछती थी। कच्ची जमीन पाकर जैसे कोई सोता अपने श्राप निकल पड़ता है, जिल्या की श्रांसों से श्रांसुग्नों की धारा बह निकली। वह शायद वहीं देखती रहती यदि महुग्रा कंधा पकड़कर उसे न उठाती।

्गांव का एक-एक चेलिक उसके सामने आया। प्रत्येक से लिपटकर वह खूब रोई और सारी पिछली घटनाओं को अपने आंसुओं में घोलती रही। मोटियारियों ने उसके जूड़े में अनिगत कंघियां खोंसीं । भालरसिंह शायद वहां नहीं था। जिलया ने अपनी फूली लाल आंखों से चारों और देखा। वह घोटुल की बाजू से चला जा रहा था। जिलया दौड़कर उससे लिपट गई और फूट-फूटकर रोने लगी। भालरसिंह ने उसके सिर पर हाथ फेरा, 'भूल जा जिलया, सब कुछ भूल जा। यह भी कि कभी हम मिले थे। कभी एक साथ रहे थे।' उसने जिलया के आंसू पोछे, 'बस, जिलया बस।' महुआ ने आकर जिलया को थाम लिया और गले लगा लिया, 'हरी फसल में किसीने असमय हंसिया चला दिया है जिलया, अभी तो हमें बहुत काम करना था, बहुत।' शिंबड़े के पास गायता ने आटे की लकीर खींची और उसपर सात छल्ले रखे। दूलहा और दुल्हिन ने एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर वह रेखा पार की और बिना देखे आगे बढ़ गए।

ढोलों की आवाज दूर भागती गई और महुआ शून्य आकाश की ओर खड़ी-खड़ी ताकती रही। शायद वह सोच रही थी—पानी के बुलवुले की तरह इस श्रस्थिर जिन्दगी के हर पहलू भी उतने ही कमजोर हैं।

दिन भर मुश्किल में कटा और रात एक भारी भार लेकर आई। आज पूरा घोटुल बांत था। भालरसिंह जाते ही कट्टुल में चित लेट गया था और महुआ जिलया की याद कर बार-बार रो पड़ती थी—जिलया अपने नये घर गई होगी। उसकी पोयार ने उसका स्वागत किया होगा। उस गांव के सारे चेलिक और

१. सास

मोटियारी खूव नाचे होंगे श्रोर सबने मिलकर जिल्या श्रोर गुबरी को एक कोठरी में बन्द कर दिया होगा। तब जिल्या वह पगली कोई भूल न कर बैठें कहीं वह तब भी रोती न हो ।। महुश्रा सोचती है, कई तरह से सोचती है। पतंग की तरह उसके विचार यहां-वहां उड़ते जाते हैं श्रोर मन की डोर न जाने उसे कितने भूले भुलाती है। उसे सुलक की भी याद आती रही। जिल्या ने भालरिंसह के साथ प्रेम के न जाने कितने महल बनाए थे। सब टूटकर चकनाचूर हो गए—कहीं नहीं-नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे तापे ने मेरी सगाई थोड़े कहीं की है, मगर "मगर, सुलक न लौटा तो "कैसे न लौटेगा, जरूर लौटेगा" — महुश्रा की कल्पना का श्रन्त नहीं। वह अच्छी-वुरी सभी बातें सोचती है। कभी हंस देती श्रोर कभी रो देती। इसी हंसने-रोने में बैरन रात बीत गई। पियाल के उजेले में सबने देखा, घोटुल का सिरदार उसी तरह चित पड़ा है। महुश्रा ने उसे उठाया तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और बिना किसीकी श्रोर देखे भिरिया की श्रोर चला गया।

# 98

गुण्डा धूर श्रीर डेबरी धूर बड़े उत्साही युवक थे। दोनों बड़ी लंगन श्रीर मुस्तैदी से श्रपना काम कर रहे थे। वे श्रासपास के गांवों के मुखियों से चर्चा करते श्रीर उन्हें सारा किस्सा बहुत समफाकर बताते। रात की उनका बहुत-सा काम घोटुल में होता। घोटुल में गांव के युवा लड़के-लड़िक्यां एक साथ मिल जाते थे। ये दोनों भी नेतानार के घोटुल के सदस्य थे। कई बार नाच-गानों में यहां-वहां गए हैं इसलिए श्रासपास के प्रायः सभी घोटुल के सदस्य उन्हें जानते थे। गुंडा घूर मिलनसार भी था। उसे जादू श्राता था श्रीर कुछ करामात भी दिखा देता था। कई बार नरायनपुर के बाज़ार में उसने बड़े-बड़े करतव दिखाए हैं। जादू-टोने उसे श्रपनी मां से विरासत में मिले थे, परन्तु वह उसका उपयोग कम करता था। श्रपनी मां को स्वयं उसीने मरवा डाला था। कहते हैं,/उस्क्रे-बड़ी

१. दिन

जादगरनी उस पूरे इलाके में कोई नहीं थी। किसीको आंख भरकर एक वार देख भर ले, फिर क्या है, हफ्ते भर के अन्दर इस दुनिया से उसका मोह छूट जाता। अंडा की पुंगरिया भूत और चुड़ेल से रक्षा करती है पर उसके सामने सब बेकार हो जाते थे। स्वयं गुण्डा धूर का वाप उससे परेशान था। वह अक्सर आधी रात को उठकर मरघट जाती और गड्ढों से मुदों को निकालकर उन्हें जगाती थी। उसने न जाने कितने मुदों जगा लिए थे! सबको वह अपने पास बांघकर रखती थी और बखत पड़ने पर उनका उपयोग करती थी। इसलिए सारा गांव उससे डरता था। उसकी बड़ी-बड़ी लाल आंखें! जिसे भरकर एक बार देख ले, पसीना छूटने लगता था।

गुण्डा अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वह भी अपने बेटों को चाहती थी; पर मां की ज्यादती से उसे भी कम परेशानी नहीं थी। वह जब कभी मर्ड़ और मेलों में अपने करतब दिखाने जाता तो लोग उसकी मां के बारे में बातें करते थे। मां के सामने तो किसीकी मुंह खोलने की भी हिम्मत न होती थी परन्तु पीठ पीछे सभी उसे गाली देते थे। सुनते-सुनते गुण्डा तंग आ गया था। डेबरी धूर तब छोटा था। वह भूत-प्रेत और भाड़-फूंक क्या होती है, इसके बारे में कम जानता था।

गुण्डा की मां के हाथ न जाने क्या था कि वह अपने काम में कभी असफल नहीं हुई। बड़े से बड़े भूत को उसने वश में किया और भयंकर चुड़ैल को मुट्टी में दवाया। नेतानार का सिरहा भी उससे परेशान था। वह अपने जंतर-मंतर पढ़ते-पढ़ते थक जाता पर उनका कोई असर न होता। गांव वालों का तो कहना था कि सिरहा और गुण्डा की मां दोनों की होड़ लगी है। इसका भी कारण बताया जाता है। कहते हैं, पहले सिरहा और गुण्डा की मां इसी घोटुल के सदस्य थे और दोनों में बड़ा प्यार था। दोनों ने तय कर लिया था कि शादी कर लेंगे और सुख से रहेंगे, परन्तु यह नहीं हुआ। गुण्डा के नाना ने अपनी वेटी को दूसरे लड़के से ब्याह दिया। सिरहा के सिर में जैसे आग समा गई। एक रात वह उसे जबरन खींचकर नदी-किनारे ले गया। गुण्डा की मां ने उसे खूब मना किया था, 'नहीं रे, अब मैं तेरी मोटियारी नहीं रह गई।'

सिरहा ने उसे मनाने की कोशिश की, बोला, 'यह तो माना री, पर पिरेम

तो मेरा तुभसे है। तेरे विना चैन नहीं मिलता। उसे छोड़ क्यों नहीं देती, दण्ड मैं भर दूंगा।

जब ये दोनों वातें कर रहे थे तो गुण्डा का बाप वहां पहुंच गया था। उसने सिरहा का हाथ पकड़कर खूब मार लगाई थी और कहा था कि आगे आया तो तुभ्के भाड़ में बांधकर जिन्दा जला दूगा। सिरहा चुपचाप चला गया।

गुण्डा की मां ने उसे प्यार किया था, खुलकर प्यार किया था। उसके प्रति उसके मन में हमदर्दी थी। उसका वश चलता तो वह जरूर सिरहा के साथ भाग जाती, परन्तू गुण्डा का बाप बड़ा खिलाड़ी था । उसीके करतब गुण्डा ने सीखे थे। उसने ऐसा जाल रचा कि सिरहा सर्री में खड़े होकर गुण्डा की मां को गाली देने लगा । जब वह मोटियारी थी तब की न जाने कौन-कौन भूली-बिसरी बातें बकने लगा। यह देखकर गुण्डा की मां ने भी कमर कस ली। उसने सोचा-'बदनाम हो ही रही हं, फिर क्यों चुप बैठूं!' अपनी मां से उसने जो विद्या सीखी थी, उसे जगाने लगी श्रीर बात की बात में वह नेतानार का भय बन गई। लड़ाई सिरहा श्रीर उसके बीच थी पर फल भूगतना पड़ता सारे गांव को। सिरहा गांव में बड़ा श्रादमी था। उसके पास ढोर थे। घर में चार लडिकयां थीं। दो के लिए उसने लमसेना रखे थे। एक भगेला बनकर काम कर रहा था। उसीसे वह एक लड़की को ब्याहना चाहता था और चौथी लड़की को उसने म्रावारा छोड़ दिया था। वह देखने में भी खुबसूरत थी। उसकी कटीली ग्रांखें ग्रीर नकीली नाक हर किसीको ग्रपनी ग्रोर खींच लेती थी। घोट्रल के सारे चेलिकों से उसने प्रेम किया था श्रीर हरएक को वह सच्चा साइग्रती कहती थी। उसके बाप की नज़र थी रुपये-पैसों पर। जो सबसे ज्यादा दे, वही उसे ले जाए। इस तरह सिरहा का घर भरा-पूरा श्रीर सुखी था। गुण्डा धूर की मां ने उसे बरबाद करने की ठान ली।

नेतानार के दक्षिए गेंवड़े के पास फाड़ियों का एक भारी भुरमुट है। वहीं पुराना मरघट है । न जाने किस जमाने के लोग वहां सो रहे हैं। गुण्डा की मां ने यहीं ग्रपनी साधना गुरू कर दी ग्रीर कई महीनों के बाद वह एक ऐसे मुदें को जगाने में सफल हो गई जो १०० साल पहले नेतानार का ग्रातंक था। उसने कई नयेन्य मंतर बताए। नये-नये भेद बताए। उन्हें सीखकर उसके जैसे पर लग गए। गुण्डा को यह पता लगा तो उसने ग्रपनी मां को रोका, बोला—'याय्ते, यह

खतरनाक काम क्यों करती है ! ज्यादा जादू सीखकर हमें करना क्या है !'

'नहीं रे,' वह बोली, 'जादू-टोना हमारी विरासत है। तू नहीं जानता, सबसे पहले जादू सीखा था हमारी ही जाति के एक ग्राटमी ने। ग्रपनी दादी से मैंने कहानी सुनी थी, तू भी सुन ले....।'

'वह तो ठीक है यांग्ते, पर'"।'

'पर क्या ? पागल बना है। हमारे पुरखे जो गुन जानते थे, हम उसे भूल जाएं ? अरे हमें तो उसकी बढ़ती करनी चाहिए, चल बैठ यहां।' उसने गुण्डा को नीचे बैठाल लिया और कहने लगी:

हिमारा देवता नन्दराज जादू-टोनों का स्वामी है। दूनिया भर की सारी तांत्रिक विद्याएं उसे आती हैं। एक दिन स्वर्ग के सारे देवता नन्दराज गुरु के पास जादू सीखने गए । तव हमारे इसी गांव का एक चेलिक उसी जंगल में जड स्रोद रहा था। उसने ग्रजानी जगहों से कुछ ग्रावाजों सुनी। उसने चारों ग्रोर देखा। उसे स्रावाज तो बराबर सुनाई दे रही थी, पर कहीं कोई दिखाई नहीं देता था। वह रोज ये मावाजें सुनता रहा। कहते हैं, नंदराज गुरु म्रपने चेलों को जादू इसी जंगल में सिखाया करते थे। जब सारे देवता श्रीर मृतक जादू सीख चुके तो नंदराज ने म्रांतिम दिन इस जंगल में एक समारीह मनाया भीर उसमें उसने मुर्गी तथा झंडे अपने देवता को भेंट किए। उस प्रसाद को गृरु ने सात हिस्सों में बांटा क्योंकि सीखने वाले चेले सात थे। पर उसने देखा कि सात हिस्से भाठ हिस्सों में बंट गए हैं। नंदराज ने सबको बुलाया भीर कहा, 'जाग्री, सारा जंगल खोजो, कहीं न कहीं कोई भूत, जानवर या मृत्युलोक का म्रादमी छिपा है। उसने हमारी विद्या सीख ली है। उसे ढूंढो।' सातों चेले खोजने निकल पड़े। उन्हें एक भाड़ की डाल पर यही चेलिक बैठा मिला। उसे पकड़कर वे गृह के पास ले गए। गृह नंदराज ने उस झादमी से कहा, 'देखो, यहां सब देवता ही हैं। तू ही एक ग्रादमी है, जिसने हमारा जादू सीख लिया है। यह तूने बड़ी गलती की है, ग्रीर यदि श्रव तू हमें कुछ भेंट नहीं देता तो तेरा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा।' उसने जब भेंट के बारे में पूछा तो नंदराज ने उसके इकलीते लडके की बिल मांगी। नंदराज नहीं चाहते थे कि पृथ्वीतल का कोई वासी यह विद्या सीखे। इस तरह की मांग करने से वह हिम्मत हार जाएगा भीर मुक्ति की प्रार्थना करेगा। नंदराज को यह भी भय था कि वह दुनिया में जादू का उपयोग करेगा, जिससे कहीं मृत्यु नहीं होगी और दुनिया के सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे और जब आदमी ही नहीं मरेंगे तो देवता ज्ञासन किन पर करेंगे। पर चेलिक तो इस अमूल्य विद्या के लिए अड़ गया था। उसने अपने इकलौते लड़के की भी बलि दे दी। नंदराज ने उस लड़के का कलेजा सातों देवताओं और उस चेलिक को प्रसाद के रूप में बांट दिया। चेलिक ने जैसे ही उसे खाया, बह सारे भूत-प्रेतों और जादू-टोनों का स्वामी हो गया। इसी चेलिक की हम सब सन्तान हैं। सारी दुनिया में सबसे पहले जादू हमने सीखा है।

गुण्डा को यह कहानी प्रभावित नहीं कर सकी थी। वह वोला, 'कुछ भी हो मां, यह अच्छा नहीं है।'

'वह मैं जानती हूं,' उसकी मां ने कहा, 'मैंने तुभे पैदा किया है, तुभसे ज्यादा जमाना देखा है: ""।'

'देखा होगा।' गुण्डा आगे कुछ न कह सका। उसकी मां ने उसे डांटकर भगा दिया था।

समय वीतता गया श्रीर .....

एक दिन लोगों ने देखा कि एक भारी शेर गांव में ग्राया है। यहां वहां धूमता वह सिरहा के घर पहुंचा ग्रीर वहां से उसके जानवर उठाकर ले गया। सिरहा ने कई तीर चलाए पर कोई ग्रसर न हुग्रा। शेर के तीर तो चुभता पर उसका कोई ग्रसर न होता। माहुर-जहर, वहां बेकार हो जाते। माहुर यदि खून में जरा भी मिल जाए तो भारी से भारी जानवर पल भर में मछली की तरह तलफने लगे। पर यह शेर जैसे सारा माहुर-जहर पी जाता था।

दूसरे दिन सिरहा का एक लमसेनां गायब हो गया। उसकी बेटी दहाड़ मार-मारकर रोई। गांव भर ने खोज की और अन्त में उसका आधा खाया शरीर बड़ के एक भाड़ से टंगा मिला। सिरहा परेशान था। वह क्या करे! खुद गांव भर को भाड़ता-फूंकता है, सारे गांव की रक्षा का भार उसपर है पर वह अपनी रक्षा खुद न कर सका। एक दिन तंग आकर उसने गुण्डा धूर की शरणा गही। बोला, 'बेटा, तेरी मां ने तो मुक्तसे सख्त दुश्मनी बना ली है पर तू तो मेरा भी बेटा है, तुक्ते बड़े-बड़े करतब आते हैं। मुक्ते कुछ सहारा तो दे।' गुण्डा

१. एक मुङ्या लोककथा

घूर उसे मदद करने को तैयार हो गया। ये दोनों तीर-कमान लेकर सारे गांव के चारों ग्रोर घुमा करते थे । चार-छः दिन तो बेकार गए । कहीं कुछ न हुग्रा । एक दिन उन्होंने देखा-वही शेर फिर ग्रा रहा है। सिरहा ने तीर छोड़ना चाहा पर गुण्डा ने उसे रोक दिया। वे ग्रासपास की पहाड़ियों में छिपते उसके े पीछे-पीछे चलते रहे। उन्होंने देखा, वह फिर सिरहा की सार में गया है। वहां से उसने उसका अकेला बंधा बैल उठाया और उसे कंघे पर रखकर ले ग्राया। लग-भग दो मील उसे ले गया। पहाड़ी के बीच एक नाले के तीर उसने बैल को पछाड़ा । उसकी गर्दन तोड़ी श्रीर सारा खून गटगटा गया । खून दीने के बाद उसने पीपल के फाड से अपनी देह रगड़ी और दोनों के ग्राश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि यही शेर रूप वदल रहा है । वह धीरे-धीरे श्रादमी बनता जा रहा है। जब वह ग्राधा ग्रादमी वन गया तो गण्डा धर ने सिरहा को इशारा किया और सिरहा ने दौडकर अपनी टंगिया से उसकी गर्दन उडा दी। जैसे ही गर्दन नीचे गिरी कि गुण्डा चीख पड़ा। यह तो उसकी मां थी ! <sup>५</sup> वह खुब रोया, खुब पछताया, पर करता भी क्या ! सारे गांव को इससे वहत राहत मिली। यह किस्सा ग्रासपास के सब गांवों में फैल गया भीर उसके साथ ही गुण्डा घर भी प्रसिद्ध हो गया। सब लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की। गांव को बचाने के लिए उसने अपनी मां तक को मार डाला। इतना शेरदिल और कर्तव्य-परायण श्रादमी भला कहां मिलता है ! /

इसीसे जहां-जहां वह गया सबने उसकी खूत मदद की। सबने उसे पूरे सहयोग का बचन दिया। गुण्डा घूर में भी काम करने की श्रद्धत लगन सवार हो गई थी। श्रपने भाई के साथ वह रोज किसी न किसी गांव को जाता था। थोड़े ही दिनों के भीतर उसने बिक्तली, गढ़ बंगाल, नरायनपुर, भटबंद, बेतूर, नयानार, नेतानार इत्यादि गांवों का संगठन कर लिया। एक बड़ी सेना तैयार हो गई। लोगों को तीर-कमान चलाना तो श्राता ही था, उसने उन्हें निशाना साधना भी बताया। गुण्डा का साथ महुश्रा ने भी दिया। महुश्रा को श्रभी तक सुलकसाए की चिंता थी। सुलक के वियोग में वह स्वयं को भूल गई थी। मदमाते यौवन की लम्बी उगर में उसे भयंकर श्रधेरा दिखाई दे रहा था श्रीर

१. यह एक सच्ची घटना पर श्राधारित है, जो जगदलपुर जिले में हो चुकी है।

उसके मन का नन्हा-सा पंछी दिन-रात चीखता रहता था। वह अक्सरसंभा के समय दूर क्षितिज को अपलक निहारा करती थी।

धाकाश के साथ क्षितिज का मिलन उसे अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए स्वयं अपनी अन्तर्व्यंथा में रो देती थी। परन्तु अब तो उसके जीवन का
अभ वदल गया था। हर रात उसे कोई नया संदेश देती और प्रत्येक प्रातः का
सूरज उसके मन में नई आशा और नई उमंग भर देता। उसका प्यारा सुलक
अपने देश और अपनी जाति की रक्षा के काम में लगा है तो उसे भी उसका
साथ देना चाहिए। उसने कमर कस ली। गुण्डा धूर का हाथ गहा और कहा,
'चल वीर, जंगलों के ये भाड़, पेड़ और पौधे हमारी और ललचाई आंखों से
देख रहे हैं। हम इन्हें बचाएं।'

महुग्रा ने ग्रौरतों की एक फौज गिंठत करना शुरू कर दिया। ग्रौरतों को उसने निशाना साधना ग्रौर लड़ाई के दूसरे तरीके सिखाए। यह काम उसने गढ़ बंगाल से ही ग्रारंभ किया था। धीरे धीरे कई गांवों तक वह फैल गया।

गुण्डा धूर जब कुछ गांवों में काम कर चुका तो उसने डेबरी से कहा, 'बीर, ग्रब तुक्ते ग्रीर कहीं जाना होगा। यहां का काम तो हो गया; जो बचा है, हो जाएगा। नीचे सुलक काम देख रहा है, तुक्ते ऊपर जाना चाहिए। तेरा काम केशकाल ग्रीर तेलिनघाटी से ग्रारंभ होगा। तू जा ग्रीर वहां के लोगों को संदेस दे। यहां की सारी खबर तुक्ते मिलती रहेगी।'

डेवरी तुरन्त तैयार हो गया, 'जय मातुल की, जय पोंगल की, बड़े देव हमारी रच्छा करें।'

उसने डेबरी के पैर छुए। मातुल देवी का सिंदूर हाथ में लेकर अपनी कपाल पर छूलाया और चल दिया।

एक गांव में जो होता उसकी खबर सैकड़ों मील वात की बात में पहुंच जाती थी। एक गांव अपना हाल पड़ोस के गांव तक पहुंचा देता। वह उसे श्रागे भेजता, बस। प्रायः प्रत्येक गांव पीड़ित था। श्रफसरों की ज्यादती से हरएक श्रादमी के नाक में दम ग्रा गया था। वैसे ही इन्हें खाने की मुसीबत। जंगलों में जो मिल जाए, उसीसे काम चलाना पड़ता था। थोड़ी-बहुत खेती। नहीं तो बरस भर पक्षी और जानवर उनकी भूख बुभाते हैं। चिड़ियां मार लीं या चूहे पकड़ लिए। उन्हें हलकी-सी ग्राग में भुलसा लिया और यही भर्ता वे स्वाद से खा गए। पन्ने श्रीर माटा साल भर काम देता है श्रीर इन्हें जब वे जावा के साथ खाते हैं तो उनका स्वाद बदल जाता है, जिन्हें भोजन ढूढते ही कद, मूल श्रीर फलों की खोज में मेटों की खाक छानना पड़े, यदि उनसे मुफ्त में बिगाड़ ली जाए श्रीर ऊपर से गालियां श्रीर लातें मिलें तो वे कब तक वरदाइत करेंगे। इसकी चर्चा प्रायः हर कोई करता था। इसके पहले ऐसा कम हुआ है। राजा पर इनका श्रद्धट विश्वास है। उसके एक इशारे पर वे श्रपना सब कुछ लुटा सकते हैं; परन्तु जबसे गोरों के श्राम्हिकी पक्की खबर लगी है, सभी विगड गए हैं।

ๆนู

'बहुत पुरानी कहानी है!

किसी जमाने में बस्तर महाराजा के सिपाही एक नदी के किनारे से जा रहे थे। नदी के दूसरी श्रीर एक दूसरे राज्य का राजकुमार, एक नदी के साथ चला जा रहा था। राजा के सिपाही राजकुमार के रूप श्रीर नंदी की छिंब देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जब ग्रपने राजा से जाकर बताया तो राजा भी राजकुमार श्रीर नंदी को देखने के लिए उत्सुक हुग्रा। उसने श्रपने सिपाहियों को श्राज्ञा दी कि दोनों को दरबार में लाया जाए। सिपाही उन्हें जाकर पकड़ लाए। राजकुमार चबड़ाया था। उसने राजा से कहा, 'मैंने कोई श्रपराध नहीं किया नृपश्रेष्ठ, फिर भला मुक्ते दरबार में क्यों पकड़कर लाया गया है?'

'राजा बोला, 'तुम्हारे पास एक सुन्दर नंदी है, उसे मेरे हाथी से जूकता होगा। सुना है तुम्हारा नंदी बड़ा शक्तिशाली है। मैं उसकी ताकत तोलना चाहता हूं।'

'राजकुमार को बड़ी चिन्ता हुई। कहां एक साधारएा-सा नंदी और कहां एक मस्त हाथी! वह बिना कुछ बोले दरबार के बाहर आ गया। जब नंदी चरा-

१. मेंदन २. लाल चींटों का अचार

गाह से लौटा तो उसने राजकुमार को बड़ा चितित देखा। उसने राजकुमार से चिन्ता का कारण पूछा। राजकुमार की आंखों में आंसू थे। उसने सारा हाल कह सुनाया। नंदी ने उसे विश्वास दिलाया कि वह हाथी से लड़ेगा। इसमें चिता की कोई वात नहीं है।

'नंदी ने अपना एक कान हिलाया और उससे कीमती चावलों की वर्षा होने लगी। उन चावलों को दोनों ने मिलकर पेट भर खाया और फिर दोनों राजा के पास पहुंचे। दुकाटा के मैदान के भियान के मंदी और राजा के हाथी के बीच युद्ध श्रारम्भ हुआ। नंदी के प्रचण्ड श्राघातों से भय खाकर हाथी भाग गया।

'दूसरे दिन नंदी को एक भेड़िए से जूभना पड़ा। भेड़िया भी पराजित हुआ। राजा ने तब अपने पिजड़े से एक भयंकर शेर छोड़ा और नंदी को उससे लड़ना पड़ा। जैसे ही नंदी पर शेर भपटा, नंदी का सारा शरीर लोहे में बदल गया। राजा को नंदी की ताकत का लोहा मानना पड़ा। वह राजकुमार से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी सुन्दर लड़की का ब्याह राजकुमार से कर दिया। राजकुमार घरजमाई बनकर वहीं रहने लगा। जहां भी राजकुमार गया, नंदी बराबर उसके साथ रहा। नंदी की सहायता से राजकुमार ने पास-पड़ोस के राजाओं को भी परास्त कर दिया। सारे राज्य में शांति और सुख था। राजा की सारी प्रजा नंदी और उस राजकुमार को गर्व से देखा करती थी, पर्रा।'

'पर ", फिर क्या हुआ ?' तिलोका बोली । सुलकसाए की आंखों से टप-टप ग्रांसू गिरते रहे । सामने धूनी जल रही थी । तिलोका ने लूबर ऊ।र उठा-कर उसके उजाले में देखा । देखा तो वह देखती रह गई । दूसरे चेलिक श्रीर भोटियारियों ने भी उसे फांककर देखा ।

'सिरदार''''!'

'चुप रहो तिलोका,' सुलक बोला, 'तुम्हारा सिरदार पाण्ड्र है।' पाण्डु ने गर्व से तिलोका की ग्रोर देखा।

'होगा सुलक, पर जब से तू यहां आया है हम तो तुभी ही अपना सिरदार मानते हैं।'

१. बस्तर में बहुश्रुत एक लोककथा

'नहीं तिलोका, यह नहीं हो सकता, तू मुफे सिरदार कभी मत कहना।'
'सिरदार, सिरदार, सिरदार!' तिलोका ने उठकर सुलक के कान में तीनवार बार जोर से कहा। सुलक ने दोनों हथेलियां कान पर रख लीं। 'नहीं
तिलोका, जब तेरे मुंह से सिरदार सुनता हूं तो मुफे अपनी महुआ याद आ
जाती है। सोचता हूं, वह कैसी होगी! मेरे बारे में क्या सोचती होगी'''!'

'बेचारी महुग्रा'''!' तिलोका ने एक बनावटी ग्राह भरी।

सुलकसाए चुप रहा। शायद वह महुग्रा की याद में खो गया था। पाण्डू ने उसे एक घक्का दिया, 'कैसा म्रादमी है रे! वह कहानी तो तूने म्रघूरी ही छोड़ दी।'

'हां पाण्डू, बिना सोचे ग्रपने गांव से भागा था और…।' 'श्रौर श्रब सोच ही सोच है।'

'किसका महुआ का?'

'हां रे, पर उससे भी बड़ा उस कहानी का।'

'क्यों पहेलियां बुभाता है सुलक,' तिलोका उचककर उसके पास आ गई थी, बोली, 'फिर उस राजकुमार का क्या हुआ ?'

'उसका क्या होगा री, राजकुमार जब तक रहा उसने इस राज्य का नाम उजागर किया। कहते हैं हुमारे राजा श्रन्नमदेव बड़े वीर थे। बड़े दयावान् थे। सारे चक्करकोट में सुख था, सारी परजा पिरेम से रहती थी। फिर कहते हैं, महाराज पुरुसोत्तम देव श्राए। वे बड़ी दूर से एक रथ लाए श्रीर उसे हमारे इस गांव में रखा ""।

'कौन-सा रथ सुलक ?'

'यही जो हम सब दंतेसरी मइया के पास देखते हैं।'

'अच्छा !' नई एक साथ बोले, 'यह यहां का बना नहीं है ?'

'नहीं रे, कहते हैं इसे राजा यहां से हजारों कोस दूर से लाए थे। इस मंदिर की भी बलिहारी है पाण्डू।'

'हां सुलक।'

'हां क्या, तू जानता है ?'

श्रत्नमदेव के शासनकाल में बस्तर राज्य 'चक्रकोट' राज्य कहलाता था ।

'नहीं ''नहीं '',' वह थून लीलने लगा तो सुलक जोर से बोला, 'फिर हां क्या ? कहते हैं इसी राजा के पुरखे दंतेसरी महया को लाए थे। एक रात देवी ने सपने में आकर राजा से कहा कि मैं उस पहाड़ में हूं। तुम वहां से मुफ्ते ले चलो। मैं तुम्हारे पीछे-पीछे चलूंगी। तुम लौटकर मुफ्ते मत देखना और जहां-जहां तुम जाओगे तुम्हारा राज होगा। सबेरे राजा उठा, वह उस पहाड़ से जैसे ही चला कि देवी भी उसके पाछे हो गई। राजा कई दिन चलता रहा। उसे पीछे पायल की मधुर फंकार सुनाई देती रही। परन्तु जब राजा डंकनी नदी की रेत में पहुंचा तो उसे देवी की पायल की आवाज नहीं सुनाई दी। उसने लौटकर देखा तो देवी वहीं खड़ी हा गई। बोली, 'बस, तुमने अपना प्रन तोड़ दिया। अब मैं यहीं रहूंगी। तुम जाओ और पन्द्रह दिन के भीतर जहां-जहां राज जमा सको, जमा लो।'

'राजा ने पन्द्रह दिन में सारे चक्करकोट में राजजमा लिया और फिर जहां देवी ठहरी थी वहीं यह मंदिर बनाया, और उसीमें दंतेसरी महया को बैठाया, जिसे हम ग्राज देख रहे हैं।'

सुलकसाए किस्सा कहकर चुप हो गया। उसने घोटुल के सारे सदस्यों को देखा। सब चुप बैठे उसकी श्रोर देख रहे थे। उसने लम्बी सांस लेकर कहा, 'पर न श्रब वह देवीभक्त राजा रहा श्रौर न वह श्रद्धुत नंदी वाला राजकुमार। दलपतदेव जब महाराजा बने तो वे राजधानी जगतीगोंडा उठाकर ले गए। उनके बाद भैरामदेव ग्राए श्रौर श्रव ""! श्रव तो रुद्रप्रतापदेव का जमाना है, साइगुती। कितना निकम्मा राजा निकला यह। जिसके पूर्वज इतने दिलेर थे, वह खुद राज न चला सका श्रौर उसने गोरों को ला बैठाया।'

'नहीं सुलक,' पाण्डू बोला, 'करतमी को तू जानता है न, ग्राजकल तेलसीदार के साथ घूमता है। वह भी अफसर है रे, कहता था जब गोरे ग्राए थे तब तो राजा रुद्रप्रताप बच्चे थे। यह सब करनी भैरामदेव की थी…।'

'जो हो पाण्डू, पर अब तो हम सब पर मुसीबत है। जब गढ़ बंगाल से चला था, सोचता था, कुछ दिन घूम-फिरकर मन बहला लूंगा फिर लौट जाऊंगा, पर ....

दंतेवाड़ा में रिथत दंतेश्वरी देवी के मंदिर के सम्बन्ध में यह लोककथा कही जाती है। यह मंदिर सारे श्रादिवासियों का सबसे वड़ा धार्मिक केन्द्र है।

२. जगदलपुर का पुराना नाम

श्रपने मन की कब हुई है रे! मरदयाल में ही सर्री बदल गई। मेरे गांव पर फिर क्या गुजरी है, मुफ्ते पता लग गया है। श्राखिर गोरे बाहर के ही हैं न। हमारा राजा यह क्यों नहीं सोचता। उसने हमसे बिना पूछे इन्हें क्यों बुलाया? राजा को तो परजा की मरजी पर चलना चाहिए न।'

'हां सुलक, तू ठीक कहता है, तिलोका बोली, 'पर राजा भले ही गोरों से डर जाए, हम नहीं डरेंगे। यदि वे हमारे सब श्रिवकार छीनने पर उतारू हैं तो हम भी चीते के पंजे हैं, उन्हें लोंच खाएंगे।'

'सुलक, सुना है जंगलों पर भी सरकार का अधिकार होगा ?' एक चेलिक ने पूछा।'

'ठीक सुना है रे, अब तो जो न सुना जाए थोड़ा है। वह बैठा है न बैजनाथ नाम का अंग्रेजों का '', नित नये कानून पास करता है। राजा है सो भीगी बिल्ली बना है। अब जंगलों में चेरा डाला जाएगा। सरकार कुछ जंगलों से हमें न लकड़ी काटने देगी, न वहां शिकार करने देगी। बचे जंगल से भी जो कुछ हम निकालोंगे, उसपर नजराना देना पड़ेगा।'

'नजराना ! वह तो हम हर साल राजा को देते हैं न ?'

'हां, वह तो हम राजा को देते हैं। अब हमें गोरी सरकार को भी देना पड़ेगा।'

'नहीं सुलक, हम नहीं देंगे। हम दंतेसरी मझ्या से कहेंगे—हे मातल, तू उठ श्रोर एक बार फिर अपना जौहर दिखा।'

सुलक ने ग्रासपास देखा, सब कुछ चांदनी की सफेदी में हुबा था। सामने देतेरवरी महया का मंदिर था। उसके कलश पर लाल किंडा लहरा रहा था। उसने उस मंडे पर नजर डाली। नीले ग्राकाश में, फंडे के ऊपर जैसे कमल का कोई बड़ा फूल खिल रहा था। वह फूल काफी नीचे मुक ग्राया था जैसे उस मंडे पर गिर जाना चाहता था। उसने उस ग्रोर श्रंगुली दिखाई ग्रोर बोला, 'तुम देखते हो न यह मंडा ग्रोर वह चन्द्रमा। ग्राज दोनों कितने पास ग्रा गए हैं। मंडा वार-बार लहराता है ग्रोर हमें उस राजा की याद दिलाता है जो देवी को यहां लाया था। ''ग्रीर वह कमल-सा खिला चांद, मानो नंदी वाले राजकुमार की रानी है। वह रानी जो हमारे राजा की बेटी थी। वह देखो, क्या कहती है ?'

'क्या कहती है !' तिलोका ने अचरज से पूछा।

'कहती है, यदि तुम्हारा राजा अपने घरम से गिर गया है तो तुम उठो, जागो और सबको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा दो।'

'सचनुच रे,' सब एक साथ बोले, 'वह तो बोल रही है!' 'हरें हरें हरें 5 5 5 !'

चेलिक श्रौर मोटियारियों का समवेत स्वर सारे वातावरण में गूंज उठा। सबने एक साथ हाथ जोड़कर दन्तेश्वरी मह्या को सिर फ़ुकाया श्रौर श्रपनी-ग्रपनी गीकी से बंध गए।

पाण्डो इस घोटुल का सिरदार था। उसकी साइगुती थी तिलोका। सुलकसाए जब यहां भ्राया तो अजनवी-सा था परन्तु भ्रपने मिलनसार स्वभाव के कारण उसने सबका मन जीत लिया। अपनी वीरता से उसने सारी मोटियारियों को भ्रपना बना लिया। कहते हैं, एक रात एक चीता चुपके से गांव में घुस भ्राया भौर एक बछड़ा उठाकर ले जाने लगा। जब वह घोटुल के पास से गुजरा तो सुलक ने उसे ऐसी दुलत्ती दी कि वह बछड़ा छोड़कर भाग गया। बछड़े को उसने बचा लिया और उसीके साथ उसे गांव भर की हमदर्वी मिल गई। तिलोका तो भ्रनजाने ही उसके पास ग्राती गई। परन्तु सुलक ने सदा भ्रपना ध्यान रखा। जब कोई मोटियारी उससे कंघी मांगती तो वह कह देता, 'मैं ग्राब गांव का हूं साइगुती, परदेसी की पिरीत फूस का तापना है।'

परन्तु इससे क्या ! प्रीत के मैदान में सुलक की उदासी कुछ काम न कर सकी । गांव की अनेक मोटियारियां उसपर अपने को निछावर करती थीं । जब कभी वे अकेली मिलतीं तो उसके सीधे और सरल सुभाव की बड़ी तारीफ करतीं । उसके नुकीले चेहरे और बड़ी-बड़ी आंखों पर वे बड़े-बड़े रूपक बांधतीं और उसकी वीरता की बातें करते कभी न थकतीं । आसपास के गांवों में भी सुलक चर्चा का विषय था—अपने रूप के कारण, अपने सुभाव के कारण और अपनी काम करने की अद्भुत लगन के कारण, परन्तु वह अपने गांव से दूर रहकर भी महुग्रा से दूर न रह सका । उसने एकाएक अपने गांव के बाहर कदम तो रख दिए थे

१. कंदी मांगना यानी प्रेम का निमंत्रण देना

परन्तु उसका मन वहीं रह गया था। इसलिए इस घोटुल में इतनी मोटियारियौँ के रहते हुए भी उसे चैन नहीं। रात को जब वह अपनी गीकी में जाता है तो उसकी भ्रात्मा जैसे छटपटाती है। घोटुल के नियम के अनुसार उसे किसी मोटि-यारी का साथ देना पड़ता है परन्तु तब वह उसे सोता छोड़कर बाहर मैदान में आ जाता है और चांद-सितारों तथा नदी-नालों से बातें करता है। जब प्रेम की बातें करते-करते थक जाता है तो अपने संगठन की बात सोचता है। नई-नई योजनाएं उसके दिमाग में आती हैं। जिन्हें ठीक समऋता है दूसरे दिन उनकी चर्चा करता है और फिर सारी खबर वह गुण्डा के पास भेजा करता है।

दन्तेवाड़ा में सुलक जब श्राया था तो उसे उसकी मां मिली, वह मां, जो काफी पहले उससे विद्धुड़ गई थी। उसका नया बाप दन्तेवाड़ा का पेरमा था। दन्तेविदी की बड़ा भक्त माना जाता था। मुंदरी यहां श्राकर बहुत खुश थी श्रीर एक नये लड़के को भी जन्म दे चुकी थी। सुलक जब श्राया तो उसे इतनी प्रसन्तता हुई कि वह कम से कम दो घंटे रोई। उसे श्रपनी गोद में बैठालकर छाती से लगाया, 'दूध पी रे, दूध पी न!'

'मां s s s !'

'हां, कहेगा अब बड़ा हो गया हूं। मेरे लिए तो वही नन्हा-सा गुड़ा है सुलक, जो नंगा फिरता था और मेरी छाती से चिपककर बड़े प्यार से दूध पीता था, पी न रे…।' सुलक ने अपनी मां के गालों को चूम लिया, 'मां, फिर तू कहेगी नंगा भी हो जा नः।'

'हां रे क्यों नहीं, इसमें क्या है !'

'मां ऽऽऽ' श्रौर उसने मुंदरी को गोद में उठाकर चारों तरफ घुमाना शुरू कर विया। तभी पेरमा श्रा गया। उसने मुंदरी को एक पराये मरद की गोद में देखा तो जल उठा श्रौर पूरी ताकत के साथ चिल्लाया—'मुं'''द'''री!' सुलकसाए कांप गया। उसने अपनी मां को नीचे खड़ा कर दिया श्रौर वह अपलक पेरमा की श्रोर देखने लगा। उसके मन में एक साथ न जाने कितने विचार घूम गए—क्या यहां भी मुंदरी की वही स्थिति है ? क्या'''?

'देखता क्या है ?' कलमुसी बोला । 'तुंभो, दादाल, तुभो…!' 'दा'''वा'''ल !' 'हां पेरमा, तेरा बेटा जो है यह।' मुंदरी की बात सुनकर उसका क्रोध ठंडा हुआ ग्रीर उसने मुंदरी की ग्रोर प्रश्नभरी मुद्रा में देखा। जब मुंदरी ने सारा किस्सा सुना दिया तो कलमुसी मासा लज्जा के मारे गड़ गया। उसने सुलकसाए को छाती से लगा लिया, 'वाह मेरे बेटे, मैं भी ''' उसने ग्रपनी हथेलियों से ग्रपना कपाल पीटा, 'मैं भी '''!'

'नहीं दादाल, उसे भूल जास्रो ।' 'हां बेटा, भूलना ही पड़ेगा श्रव ।'

तबसे कलमुमी अपने सगे बेटे से भी सुलक को ज्यादा मानता है। नये घर में आकर सुलक बड़ा खुश है। उसे कुछ फिकर है तो वह महुआ की। और उसके साथ ही अपने काम की, अपनी जाति और घम की रक्षा की, जिसका भार उसने अपने कंघे पर उठाया है।

सारे गांव में सुलक की चाह होने लगी थी। उसने गीदम, बस्तनार, किले-पाल, बारसूर श्रीर श्रासपास के सारे गांवों को जगा दिया था। राजा के रखेल ध्रादिमयों की हरकतें भी उसने दूर-दूर फैला दी थीं। उस पूरे क्षेत्र का वह सरदार बन गया था। घोटल में भी पाण्ड सिर्फ नाम का सरदार रह गया था। बाकी काम इसीकी मरजी से होता, जबिक वह उस घोटल का एक साधारण सदस्य भी नहीं था। उसके आते ही घोटल में जैसे रोशनी आ गई थी। नाच-गानों के मजमें रोज होने लगे थे। वह प्रायः रात को दूसरे घोटलों में भी जाता श्रीर नाच-गाने में मस्त हो जाता । उसके बाद श्रपना काम करता । श्रपनी सेना में नये सिपाही भरती करता। उसका कहना था कि हमारा सारा संगठन घोटल से ही हो सकता है। सच्चे लड़ाके सिपाही तो यहीं मिलते हैं। यहीं तो ग्राम की मौर है। इन्हें जगात्रो, गांव जाग जाएंगे। श्रौर हुग्रा भी यही। सुलक ने इस तरीके से सारे गांनों को जगा दिया था। वे बस इस घात में थे कि हकूम मिले। सलकसाए का सम्पर्क गुण्डा से बराबर रहता था। दो सी मील की यह दूरी भी उनके लिए बड़ी नहीं थी। दोनों क्या कर रहे हैं, जैसे बेतार का तार लगा है, सब पता चल जाता। इसका परिखाम यह हुआ कि सरकारी अधिकारियों के प्रति लोगों में घुएगा जागृत हो गई।

यह बात भी श्रभी ताजी है। डंकनी नदी के उस पार दन्तेवाड़ा के कुछ श्रादमी भाड़ काट रहे थे, तभी जंगल का एक जमादार वहां पहुंच गया। उसने उन्हें रोका तो उन सबने मिलकर उसकी जान ले ली। श्रौर जब पुलिस को यह खबर लगी तो दरोगा को भी पकड़कर इन लोगों ने खूब पीटा। सुलक तब घबड़ा गया था। इससे उनकी कलई खुल सकती है। श्रभी समय वह नहीं श्राया था कि दूसरे उनका भेद जान लें। दन्तेवाड़ा के एक श्रादमी को फांसी के तस्ते पर भूलकर गांव की लाज बचानी पड़ी। उसने हंसते-हंसते कबूल कर लिया कि जमादार को उसीने श्रपनी टंगिया से मारा था। एक बवंडर श्राया था, चला गया पर सुलक के मन में भारी चिन्ता छोड़ गया। सब जाग गए हैं, कब तक जागते रहेंगे ? उसने गुण्डा को यह खबर भेजी तो उसने संदेश दिया कि दसेरा में हम सब मिलेंगे। उसने बताया कि सब कुछ करने के पहले हम एक बार श्रपने राजा से बातें करना चाहते हैं।

गरमी बीत गई श्रीर श्राकाश में बादल श्राने लगे। बादलों को देखकर दन्तेवाड़ा के निवासियों को राहत मिली। इस साल की भयंकर गर्मी ने डंकिनी श्रीर शंखिनी निदयों को एकदम सुखा दिया था। भिरिया खोदी तो वह भी रोज सूख जाती। कहीं कोई भरना जीवित नहीं रह सका था। पेड़-पौषे सब सूख गए थे। बस पीपल, बड़, श्राम, साल श्रीर महुग्रा के भाड़ों की ही छाया शरण देती थी। पगडंडी के दोनों श्रोर की जमीन मुंह फाड़ चुकी थी। सभी सताए थे, सभी ब्याकुल थे। इसलिए मेघों को देखकर ही राहत मिली।

'टिट्ट् टिर्री, टिट्ट् टिर्री टिट्ट् ट्रिरी'—टिटरी खुले आकाश के नीचे चक्कर काटने लगी और पपीहा का 'पिऊ पिऊ पिऊ' लगातार सुनाई देने लगा। तिलोका ने देखा ढेर-सी लाल चींटियां मुंह में अंडे दबाए भागती जा रही हैं और चिड़ियां घूल में लोट-लोटकर नहा रही हैं।' वह ताली पीटती उचकने लगी, 'श्ररे पाण्डू, अब मेह बरसने में देर नहीं है।'

पाण्डू ने देंपुड़ की भ्रोर देखा । बोला, 'हां सुलक, वह देख, पूरब से बादल उठ रहे हैं, बिना बरसे न जाएंगे।'

सुलक बादलों को देखकर दुःखी हुआ। बोला, 'हमें पानी तो मिल जाएगा पाण्ड्र, पर हमारा सारा काम चौपट हो जाएगा।'

१. ये सब पानी बरसने के चिह्न हैं।

'हां सुलक, पर'''।' एकाएक सारे गांव को गहरे काले बादलों ने चारों स्रोर से घेर लिया। देखते ही देखते पानी की फड़ी लग गई। संघाधुंघ मेंह बरसा स्रोर महीनों की सताई घरती की प्यास पूरी हुई। जमीन से सौंधी-सौंधी सुगंध उठी स्रोर तुरन्त समा भी गई।

'ग्ररे पाण्डू!'

'हां सुलक।'

'देख तो कैसा घुयां-सा फैला है। लगता है, आज बादल की छाती एकदम फट पड़ी है। सारा पानी आज ही वरस जाएगा।'

'बरसने दे सुलक,' तिलोका ने कहा, 'इन्दरपेन ने दया तो की हमपर !'

'हां तिलोका 55!' सुलक ने एक लम्बी सांस ली और वह न जाने किन विचारों में उलक्ष गया। शायद वह सोच रहा था कि पानी ने उसकी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। अब तीन महीने इसी तरह बीतेंगे। एक जगह की खबर दूसरी जगह जाना मुश्किल है। घर से निकलने में ही भ्राफत। उसने ऊपर देखा, छत की सूखी घास पिक्तरने लगी थी। इसी तरह यहां की सारी टपरियां पिक्तरेंगी और उनमें रहने वाले सिमटते जाएंगे। उनका विस्तार सम्पुटी की तरह जरा से घेरे में बन्द हो जाएगा।

पानी गिरता रहा । बाहर मैदान में पानी भर गया । पगडिण्डियों से नदी जैसी तेज घार वह निकली और उनमें सारा कूड़ा-करकट और सूखे पत्ते बहने लगे । पानी जैसे अपने साथ धरती के सारे बेकार तत्त्वों को बहाकर ले जाना चाहता था और वहां आशा तथा उमंग के बीज बोने को उत्सुक था। लगातार कई घंटों तक पानी गिरने के बाद जब वह बन्द हुआ तो सारे गांव में चहल-पहल मच नई। लड़के-लड़िक्यां ताली पीट-पीटकर पानी में खेलने के लिए निकल पड़े। बाकी सबके चेहरे भी उजले और घुले थे। डंकिनी और शंखिनी नदियों की प्यास बुक गई थी और उनमें मटमैला पानी बहने लगा था।

यहां बरसात आने की देर रहती है और जब आती है जो भेड़ियों के भुण्ड की तरह बादल आते हैं और पिघलकर तीर की तरह सीघे जमीन पर गिरने लगते हैं। तब लगातार कई दिनों तक दिन में न पोरद दिखाई देता और न रात में नेलेंज । सारा गांव बादलों की घटाओं और अंधाधुंध भड़ी के कारगा

१. चंद्रमा

घिर जाता है ग्रीर दूर-दूर तक फैले एक बड़े सागर में टापू जैसा दिखाई देता है।

धरती की प्यास भी सीमित होती है। दो दिन पानी गिरा नहीं कि तीसरे दिन उसकी छाती पर अनिगनत अंकुर फूट पड़े। सामने के नंगे पहाड़ों ने हरे रंग के कपड़े पहन लिए और दोनों नदियां कुंडली मारे सर्प की तरह फुसकारने लगीं। छोटे-छोटे बहुत-से भरने अपने आप फूट पड़े। पानी के बहने का हलका-सा शोर दूर-दूर फैल गया।

वाहर पानी गिरे तो घर में ही सबको सिमिटकर बैठना पड़ता है। क्या पता फूस की टपरियां कहां से कब आंखें खोल दें! कब पानी की तलवार जैसी तेज धार श्राए श्रीर मिट्टी के भोंपड़ों को बहाकर ले जाए! इसिलए जहां पहले पानी के लिए पपीहे की तरह गांव भर कंठ फाड़ देता है, वहीं बाद में घबरा जाता है। घोटुल भी श्रव खाली रहने लगा है। पूरे सदस्य कभी मिल नहीं पाते। तेंदू के पत्तों की छतरी सनसनाते तीर-सी धार को कई बार नहीं सह पाती। चेलिक श्रीर मोटियारियों को तब श्रपने ही लोंन में रहना पड़ता है परन्तु उनकी श्रांखें बाहर ही लगी रहती हैं। जरा मेंह ढीला हो कि श्रपने जीवाल से मिलने दौड़ जाए।

सुलकसाए को इस मौसम में महुआ की बड़ी याद आई। गढ़ बंगाल में भी बरसात इसी तरह उतरती थी। परन्तु पानी की कितनी भी भड़ी नयों न लगी हो, महुआ और सुलक ने घोटुल आना नड़ीं छोड़ा। दोनों भीग जाते तो घोटुल में आकर अपने कपड़े सुखा लेते। सुलक दूसरे चेलिक और मोटियारियों पर भी सख्ती रखता, कहता, 'घोटुल आना तुम लोगों का कर्त्तंच्य है। पानी गिरे या गाज। जब खाना बन्द नहीं करते तो,घोटुल आना भी बन्द नहीं करना चाहिए।' जो सदस्य न आते वह उन्हें दूसरे दिन खूब डांटता। एक दिन अटाटूट पानी गिर रहा था। गांव की गैल में घुटनों पानी भरा था। जोर की काटती हवा वह रही थी। महुआ छतरी लगाकर बाहर निकली तो हवा का एक भोंका उसे उड़ाकर ले गया था। वह पानी में लथपथ हो गई थी। इतना भीगकर वह घोटुल में कैसे जाती! घर लौट आई थी। सुलक शायद उसका रास्ता हेर रहा था। जब रात काफी हो गई और वह न आई तो सुलक उसके घर दौड़ गया। इत्ती रात, भयंकर अंधेरा और तेजी से बरसते पानी में उसका धाना,

महुआ को अच्छा नहीं लगा। वोली, 'कैसा दीवाना है रे !'

'हां महुग्रा,' उसने ग्रपने भीगे हाथों से महुग्रा को पकड़ लिया था, 'काफी देर पड़ा रहा, पर नींद न ग्राई' ।'

महुग्रा ने प्रेमभरी भूं भलाहट से उसकी चिहूंटी ली थी ग्रौर भीतर से ग्रपनी फटी ग्रांचुर निकालकर उसे दी थी। सुलक ने उसे ही पहनकर महुग्रा के यहां रात काटी थी ग्रौर दूसरे दिन उसे ताप ग्रा गया था। तब तीन दिन तक वह कट्टुल में ग्रचेत पड़ा रहा था। सिरहा ने चिरायता का कड़वा रस पिलाया था, तब कहीं उसका ताप मिटा था। इन तीन दिनों तक महुग्रा ने उसकी वड़ी सेवा की थी। ग्रपनी गुदगुदी हथेलियां वह उसके कपाल पर रखकर घंटों बैटी रहती थी ग्रीर सुलक उसे ग्रपनी फटी ग्रांसों से निहारता रहता था।

सुलकसाए को न जाने कब की भूली-विसरी बहुत-सी कहानिया याद झा गई। बेकार दिमाग जहां ढाल देखता है, उतर ही जाता है। उसे महुआ का ग्रभाव बड़ा खला। वह सोचता, ग्राज महुआ होती तो ......!

'यह फन्दा गलत है जलिया !'

'तो तू बता ठीक क्या है ?'

'ऐसा, इस तरह डाल।' महुन्ना ने गीकी की रस्सी ठीक तरह डालकर बताई। जिल्या गीकी बिनने में लग गई।

'यह गीकी किसके लिए बिन रही है जलिया?'
'किसीके लिए हो, तुभे क्या? तेरे लिए नहीं है।'

'सुलक, मेरे सिरदार, देख तो यह डगरपोल कैसा है ?' 'बहुत सुन्दर महुग्रा, बड़ा सुन्दर ! ला, मुक्ते पहना दे।' 'हुग्ज् ऽऽऽ, तेरे लिए ? सूरत है तेरी यह डगरपोल पहिनने की ?" 'तो किसके लिए बना रही है यह ?'

'किसीके लिए हो पर तेरे लिए नहीं है।'

सुलक ने मुह बना लिया था और भ्रांखें बन्द कर ली थीं। तभी महुग्रा ने उठकर वह डगरपोल सुलक के गले में डाल दिया था भ्रीर दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब हंसे थे।

एक के बाद एक घटनाएं सुलक को याद आ रही थीं। घोदुल का हर

सदस्य फुरसत के समय कुछ न कुछ बनाता रहता है। हर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए और हर प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए उपहार तैयार करती है। साल भर के लिए गीकी बनाने का यही मौसम होता है।

माज पानी नहीं गिरा तो दन्तेवाड़ा का सारा घोटुल भर गया। उसके सारे सदस्य जैसे मिलने के लिए तलफ रहे थे। पाण्डू ने दो मुगें खड़े किए भ्रौर दो मुगें तिलोका ले माई। दोनों की लड़ाई होने वाली भ्री भ्रौर शर्त यह थी कि जिसका मुगी हारे उसे दो घंटे मुगी बनना होगा। सुलक्साए को हार-जीत का फैसला करना था। दोनों दलों का एक-एक मुगी छोड़ा गया। लड़ाई शुरू हो गई। मुगों के पैर में तेज धार का चाकू बंधा था। उससे दोनों माहत हो गए भ्रौर देखते-देखते खून से जमीन लथपथ हो गई। दोनों सैनिक मारे गए थे। तब दूसरे दो मुगें मैदान में उतरे। उनमें अधिक उत्साह था। शायद वे अपने-अपने मृतक सैनिक का बदला लेना चाहते थे। दोनों मुगें अपने मालिकों के इशारे पर काम कर रहे थे। उनकी पैतरेबाजी घोटुल के सारे सदस्यों का मनोरंजन कर रही थी। सब उन्हें घेरे खड़े थे। एक मुगी उचटकर दूसरे की पीठ पर मार करता तो दूसरा तुरन्त जवाब देता। कई बार दोनों हवा में एक दूसरे से मिलते श्रौर फिर जमीन पर घंटों लेटे लड़ते रहते। दोनों खून से भीग गए थे परन्तु, कोई हार मानने को तैयार नहीं था।

'बेचारे मुर्गे !' एक सदस्य बोला, 'कितने भोले हैं ये !'

'भोला कहते हो इन्हें, देखते नहीं तिलोका का मुर्गा कितना चालाक है ! ताकत भर मार कर रहा है मेरे मुर्गे को, पर देखना आखिर जीत ...।'

सबने ताली पीट दी। पाण्डू का मुर्गा चित हो गया था। उसकी गर्दन घड़ से मलग पड़ी थी। तिलोका ख़ुशी से बांसीं उछल गई। ताली पीटकर वह घूमने लगी, 'तेरा मुर्गा हारा, मेरा मुर्गा जीता, मेरा मुर्गा जीता!'

'चल मुर्गा बन ।'

'पाण्डू ने लाल आंखों से तिलोका की ओर देखा और दोनों पैरों के नीचे से हाथ डालकर उसने अपने कान पकड़े और मुर्गा बन गया। लेकिन तभी तिलोका का मुर्गा भी छटपटाकर चित हो गया। पाण्डू खड़ा हो गया, तिरा मुर्गा भी मर गया। अब मैं मुर्गा नहीं बसुंगा।'

'नहीं, बनना होगा। जीत तो मेरे मुर्गे की हुई है।'

दोनों इस बात पर भगड़ पड़े। सुलक थोड़ी देर उनका भगड़ा देखता रहा। उसे अपने घोटुल का वह भगड़ा याद आ गया जो तीतर फंसाने में एक बार हुआ था। शिकालगीर का तीतर हार गया था परन्तु उसने हार न मानी थी। जिल्या अपने तीतर की जीत पर खुश थी और शर्त के अनुसार शिकालगीर को 'दो रीलों' की सजा दिलाना चाहती थी। शिकालगीर को रीलो आखिर गाना ही पड़ा परन्तु एक रीलों के समाप्त होते ही जिल्या का तीतर भी मर चुका था।

'तीत्तरर तीत्तरर तीत्तरर' आवाज करते-करते वह लड़खड़ा गया और चित हो गया था। तब वहां भी फैसला सुलकसाए ने किया था।

'ठहरो', सुलक बोला, 'मुर्गा चाहे तेरा जीता हो तिलोका, पर तूने देखा, लड़ाई का फल क्या होता है। पहले दोनों सैनिक मारे गए और फिर दोनों सेनापित । दोनों के बंस में अब कोई रोने वाला नहीं रह गया। हर लड़ाई का परिनाम यही होता है तिलोका, इसलिए वह बुरी चीज है। तुम दोनों संधिकर लो…।'

तिलोका ने जमीन की स्रोर देखा, जहां चारों मुर्गे खून में सने पड़े थे। उसने एक लम्बी सांस खींची, 'बेचारे मूरख मुर्गे!'

'दुनिया इन्हीं मूरखों से भरी पड़ी है तिल्लो।'

'पर तू भी तो कहता है कि गोरों से जाकर हम लोग लड़ेंगे।'

'हा तिल्लो, हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक हममें से एक भी जिन्दा है।' सुलक जोश में ग्रा गया था, 'हम इसलिए लड़ेंगे तिलोका क्योंकि हमें ग्रापनी रच्छा करनी है। गोरे हमपर छिपकर तीर चला रहे हैं। यह कायरों का काम है। हम तो खुलकर उनपर तीर छोड़ेंगे ग्रीर कहेंगे, सामने ग्राग्रो ग्रीर बीरों की तरह लड़ो।'

'जैसे हमारे मुर्गे लड़े थे वैसे ही ?' तिलोका हंस दी।

'नहीं, वे मूरख थे जैसे बाज होता है। दूसरों के इशारे पर तो वह शिकार करता है पर उसे खाने क्या मिलता है? हम किसीके इसारे पर नहीं नाचते। हम तो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहते हैं। हम उनसे जाकर पहले कहेंगे कि अत्याचार रोको और आदमी बनो।'

'श्रौर वे तुम्हारी बात मान लेंगे ?'

'न मानेंगे तो उसका फल चखेंगे। हम पहले अपने राजा से मिलेंगे, तिलोका। उससे सारा किस्सा कहेंगे...।'

'सुन चुका वह सुलक,' पाण्डू बोला, 'वह सुनता तो हमें आज मुसीबत क्यों होती!'

'फिर भी एक बार सुनाएंगे तो' "ग्रौर फिर तीर" वह तीर, जिसमें माहुर लगा है। एक-एक कर सब चित हो जाएंगे ग्रौर किसी सोते सांप को जगाने का मजा चखेंगे।'

सुलक की बात का किसीने जनाब नहीं दिया। उसने पाण्डू को बुलाया और कहा, 'कल से हम लोग यहां तीर बनाएंगे और उनमें माहुर लगाकर तर-कस में बन्द रखते जाएंगे। जितने ज्यादा तीर बन जाएं उतना अच्छा। यही तो हमारा हथियार है पाण्डू, जिसके सहारे हम दूर से भगड़ सकते हैं।'

'तो उसमें भी सर्त लग जाएं,' तिलोका बोली, 'देखें कौन ज्यादा तीर बनाता है।'

'हां,' मुलक ने कहा, 'इस सर्त का हम सबको स्वागत करना चाहिए।' सारे सदस्यों ने यह बात मान ली। तिलोका ने तुरन्त बांस चीरना ही शुरू कर दिया, बोली, 'श्रवनी खैर मना पाण्डू।'

प्राकाश खुला था। सारी घरती हरी हो गई थी। गांव के रास्ते पुरुष भर ऊंचे काड़ों से घर गए थे। नदी कगार को फोड़कर मैदान तक ग्रा गई थी ग्रीर सब दूर पानी ही पानी भर गया था। सुलक ने देखा, कांस के फूलों से भरा हरी घरती का छोटा-सा दुकड़ा। वहां चांदनी खिली थी जैसे। उसीके पास शायद कोई डबरा था। बगुलों की सेना वहां जमा थी ग्रीर ग्रपनी ऊंची टांगों तथा लम्बी चोंच से मैदान में डटी थी। उनसे दूर सारस के भुण्ड सफेद पाल ताने थे। खेतों में जुनरी के बांसों-ऊंचे उठे पौषे सामने की पहाड़ी को जैसे चुनौती दे रहे थे। उनके बीच सफेद ग्रीर काले कपड़ों के पुतले खड़े थे। व उनके पहरेदार थे ग्रीर मानो कह रहे थे— प्यादा मत इतराग्रो रे। पहाड़, पहाड़ बना रहेगा परन्तु तुम जब सोनियां चादर ग्रोड़कर गर्व से हवा में इठलाने

१. गड्ढा

लगोगे तो लुटेरे तुम्हें चौपट कर देंगे और जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तुम्हारा यह गरव मिट्टी में मिल जाएगा।

सुलक ने चारों स्रोर नजर दौड़ाई। हरी-भरी धरती के ऊपर कपास के सैरते ढेरों से भरा दूर-दूर तब फैला स्नाकाश!

श्रो दीदी पिया गे परदेस न कोउ श्रावे न कोउ जावे न भेजें संदेस। श्रो दीदी मोर पिया गे परदेस।

एक मीठी-सी म्रावाज चारों म्रोर गूंज जाती थी। कितनी मिठास थी उसमें, लेकिन उसमें वेदना भी कितनी भरी थी!

भ्रो दीदी मोर पिया गे परदेस।

उसने चारों तरफ देखा। कहीं कुछ न दिखा। धीरे-धीरे उसने अपने पैर बढ़ाए। ग्रावाज जैसे पास आती गई। सुलक रुका। उसने चारों प्रोर देखा, बाएं हाथ की ग्रोर जुनरी के खेत में मचान पर खड़ी कोई लड़की लचक-लचक-कर गा रही थी। वह हाथ में गुलेल लिए थी। उसमें पत्थर फंसाकर वह उसे एक बार चारों ग्रोर ग्रुमाती ग्रीर फिर हवा में छोड़ देती थी। वह पत्थर न जाने कहां खो जाता। सुलक उसे देखता रहा। एक पत्थर उसके कपाल से थ्रा टकराया।

'ग्ररे रेएएए!' उसका हाथ कपाल पर चला गया। हथेली से वह उसे सहलाने लगा। लड़की ने शायद यह देख लिया था। वह मचान से नीचे उतर श्राई।

'चिच्च चिच्च विच्च !' मुभे माफ कर दे, साइगुती।'

'साइगुती!' सुलक ने अपनी नजर ऊपर उठाई। उसे भ्रांख भरकर देखा। उसकी छोटी-छोटी भौर नन्हीं आंखें, सजे-संवरे बाल, उनमें लाल रंग का छूटा भौर कपाल पर कुमकुम का एक गोल टीका, अंबेरी रात में जलती भ्राग की रोजनी की तरह। गले में चांदी की हंसली बगुलों के पर जैसी सफेद, चमकती। उसके पैर हवा में शायद यहां-वहां धूम रहे थे। पैर की पायलिया बार-बार बज उठती थी और 'रुनभुन रुनभुन रुनभुन' की हलकी-सीमीठी भ्रावाज चारों तरफ बिखर जाती थी। सुलक उसकी ओर देखता रहा।

'देखूं, तुभे ज्यादा लग गया ?'

सुलक ने कपाल पर से अपना हाथ हटा लिया। उसने वहां अपना हाथ रखा। हलका-सा खून छलछला आया था। खून को उसने अपनी साड़ी से पोंछ दिया, 'माफ कर देना साइगुती''''।'

'फिर साइगुती''' !'

"क्यों ? क्या हुआ ?'

'तू मुभो जानती है ?'

'हां, क्यों नहीं'—श्रपने दोनों हाथ हवा में भुलाते हुए वह बोली, 'तरा नाम है सुलकसाए, गढ़ बंगाल से भागकर श्राया है''।'

मुलक ने मुंह फाड़ दिया, 'परन्तु मैं तो तुभी नहीं जानता !'

'जरूरी नहीं है कि तू मुभे जाने।'

लड़की बड़ी निश्चिन्त होकर बातें कर रही थी। उसकी निश्चिन्तता देखकर मुलक को बड़ा अचरज हुआ। वह बोला, 'तीर कमाल का साधती है।'

'हां, क्यों नहीं, देखा''', नहीं '''नहीं, तुभी नहीं मारना चाहती थी सुलक ! भोखे से तुभी जा लगा।'

'श्रीर तेरी बला से !'

'नहीं, ला मैं उसे दबा दूं।' उसने अपने हाथ से माथे को जोर से दबाया। सुलक को उसकी नरम हथेलियां बड़ी भाईं। वह बार-बार नजर उठाकर उसकी श्रोर देखता रहा। वह चाहता था कि यह लड़की इसी तरह हाथ दाबे रहे।

कुछ श्रावाजें सुनाई दीं। शायद कुछ लोग उस श्रोर श्रा रहे थे। वह लड़की उसे वहीं छोड़कर श्रपने खेत की श्रोर दौड़ गई। सुलक उसके पायलों की हन-भून की श्रावाज सुनता रहा श्रौर उसे देखता रहा। वह फिर मचान पर चढ़ गई थी। चारों श्रोर से जुनरी के पौषों ने उसे फिर घेर लिया था। उसके सिर पर कपसीला श्रासमान भुका था। इनके बीच वह किसी वनदेवी की तरह सुशोभित हो रही थी।

'म्रो दीदी, मोर पिया गे परदेस ।'

उसका कंठ फिर फूट पड़ा था।

'सुलक, धरे थ्रो सुलक, वहां क्या कर रहा है ?'
सुलक ने देखा, मुंदरी कुछ औरतों के साथ चली थ्रा रही है।
'श्रावा थ्रा थ्रा !' सुलक उसकी थ्रोर बढ़ गया।
'हां बेटा, यहां क्या कर रहा है ?'
'वह पैकी...वह पैकी, श्रावा... श्रावा, वह पैकी...!'
'कुछ कहेगा भी ?'
'वह पैकी...पैकी, कौन है श्रावा ?'
'क्यों ?'

'बस, वैसे ही पूछ रहा हूं। बड़ा मीठा गाती है। सुनती नहीं \*\* मोर विया गे परदेस, ओ दीदी।'

'वह बड़ी श्रभागी पेड़गी है बेटा !' मुंदरी ने सांस छोड़ी, 'रावत जात की है। इसी गांव में रहती हैं। बारसूर में उसका पेंडुल हुआ था। पेंडुल के दूसरे बरस ही उसके मोइदों ने उसे घर से भगा दिया।'

'क्यों ?'

'कहते हैं, एक दिन वह गांव के किसी और आदमी के साथ पिरेम कर रही थी।'

'तो क्या हो गया ? इत्ती-सी बात श्रीर इत्ती बड़ी सजा ! हरजाना दे देता वह श्रादमी'''' ।'

'नहीं बेटा, इनकी जात निराली है। ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। इनके यहां कोई दूसरा श्रादमी जड़की का हाथ भर पकड़ ले'''।'

'तो म्रावा, म्रब यह वहां नहीं जाएंगी ?'

'नहीं बेटा, श्रव तो वेचारी आधी पागल हो गई है। वह बारसूर की ओर मुंह कर हमेशा यही गीत गाती रहती है। सुना है, उसके मोइदो ने श्रव दूसरा विहाव कर लिया है।'

'तो यह भी क्यों नहीं कर लेती ?'

'कोई करने को तैयार नहीं है।'

'क्यों धावा, क्यों तैयार नहीं है ? पेड़गी तो देखने में सुन्दर है । उसका नुकीला चेहरा, गोल श्रांखें, उभरा कपाल !!

'बस, बस, ज्यादा बातें मत कर। चल, क्या तुभे काम नहीं है ?'

'है तो।' 'तो जा।'

'पर आवा आ आ!'

'पर कुछ नहीं। इनकी जात में इतना सस्ते बिहाव नहीं हो जाता श्रौर श्रव तो वह पागल है। कौन बिहाव करेगा! तू उससे कभी बात न करना, समभा?'

'हां \*\*' नहीं, भ्रावा, कभी नहीं। तूजा। मैं भी जा रहा हूं जरा निदया के तीर।'

सुलक घीरे-घीरे आगे बढ़ गया परन्तु उसके पैर नहीं उठ रहे थे। वह लौट-लौटकर उस पेड़गी की ओर देख रहा था। मुंदरी और दूसरी औरतें बाएं हाथ की ओर चली गई थीं। सुलक ने जब देखा कि वे आंखों से श्रोक्त हो गई हैं तो वह लौट पड़ा। 'कैसी पागल है यह! इसमें तो पागलपन के कोई लच्छन नहीं हैं''।'—सोचता-सोचता वह उस मचान के पास पहुंच गया।

'म्रो पेड्गी !'

वह लड़की उसी तरह गाती रही, 'भ्रो दीदी '''

'श्री पेड़गी !'

उसने तीन-चार बार भ्रावाज लगाई। लड़की ने न उसकी भ्रोर देखा श्रीर न कोई जवाब दिया। सुलक ने एक छोटा-सा कीचड़ भरा कंकड़ उठाकर उसकी भ्रोर फेंका। वह उसकी कलाई में जा लगा। उसने गाना तुरन्त बन्द कर दिया भ्रोर पीछे भ्रांखें फेरीं, 'क्या है रे, यहां क्यों भ्रा गया? कोई देख लेगा तो?'

'देख लेने दे।' सुलक मचान पर चढ़ने लगा।

'नहीं सुलक, यहां मत आ। मेरा आदमी देख लेगा। वह देख बड़ी दूर से मुफे देख रहा है। तुफे साथ देखेगा तो मुफे खूब मारेगा। यहां मत आ सुलक, मत आ।'

सुलक चढ़ता गया। लड़की ने उसे एक घक्का दे दिया तो वह नीचे कीचड़ में गिर पड़ा, 'चिच्चच्च ! माफ कर दे सुलक, मैं ही नीचे आ जाती हूं।'

वह नीचे कूद गई। सुलक कीचड़ में सन गया था। लड़की ने उसके पैरों में लगे कीचड़ को जुनरी के पत्तों से पोंछा श्रीर डबरों में भरे पानी को चुल्लू में ले-लेकर उसे घोने लगी। मुलक ने उसके हाथ पकड़ लिए धौर उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, 'बस, ग्रब ज्यादा सेवा न कर ।'

लड़की खड़ी हो गई और फिर मचान पर चढ़ने लगी। सुलक ने उसका हाथ पकड़ लिया, 'भागने लगी? अपना नाम तो बता।'

'नहीं सुलक, मेरा आदमी देख लेगा। बहुत बड़ा श्रादमी है वह। ढेर-से खेत हैं उसके। भाग, तु भाग यहां से।'

वह जमीन पर खड़ी कमर में लचक देकर हवा में डोलने लगी! उसका लाल छूटा भूलने लगा।

'श्रपना नाम तो बता।'

'रितया, रितया ही तो मेरा नाम है। वह मुक्ते रातो कहता था श्रीर इसी नाम से बुलायां करता था।'

'वह कौन?'

'वहः "वही "वही "तो !'

'उसका नाम, रातो ?'

'रातो, तुमने मुक्ते रातो कहा । फिर कहो ।' सुलक चुपचाप उसे देख रहा था । उसकी श्रांखों में श्रांसू श्रा गए थे, पर वह हंस रही थी। उसके सारे शरीर में बिजली जैसी चंचलता भरी थी।

'कह न, कह रे ए ए!'

'रातो, रातो, रातो !' सुलक ने तीन बार कहा तो वह उससे लिपट गई परन्तु दूसरे ही पल दूर भी हो गई, 'नहीं रे, भाग जा, वह देख लेगा। तू उससे कहेगा तो नहीं, मैंने तुभ्मे छुआ था?'

सुलक की श्राखें पत्थर बन गई थीं। वह उसके हर परिवर्तन की देख रहा था। वड़ी श्रजीव लड़की थी वह; पल में कुछ श्रौर पल में कुछ। श्रावा सच कहती थी, वह पागल है। उसने सुलक के हाथ भकभीर दिए, 'बोल, उससे कहेगा तो नहीं?' फिर ख़ुद ही पीछे हट गई, 'ग्ररे मैंने फिर छू दिया तुभे ! क्या छूना पाप है सुलक? छुग्रा भर तो था मैंने उसे ग्रौर उसने '''।' वह एकदम पीठ की श्रोर लौट गई ग्रौर ग्रपने मीठे गले से 'ग्रो दीदी, मोर पिया गे परदेस' गाती जुनरी के खेत में खो गई। सुलक मुंह फाड़े कीचड़ माड़ते

बाहर निकल आया। यह लड़की और उसकी जात दोनों जैसे उसकी समभ के परेथे।

95

हर्ष थ्रौर उमंग के साथ सावन-भादों के पंख खोलकर चौमासा लौटने लगा। बेकार बैठने के दिन बीतने लगे। घोटुल के चेलिक थ्रौर मोटियारियों को साल भर के लिए जो बनाना था, बना चुके। दिन भर चंग की थाप पर या ढोल ध्रौर मांदर की थ्रावाज पर कंठ के बेतुके राग छेड़ने का जमाना चला गया। सब पहले की तरह अपना लोंन छोड़कर खुले ग्रासमान में निकल पड़े। हलकी-हलकी ठंड पड़ने लगी। काम करने में उससे गति मिली। तीन चार महीने से सुलकसाए बेकार बैठा था। वह थ्रपने मन में तब बड़ी-बड़ी योजनाएं बना रहा था। उन्हें मूर्तकप देने का श्रवसर अब ग्रा गया था। सुलक ने एक दिन घोटुल के सारे सदस्यों थ्रौर गांव भर के चुने हुए लोगों की सभा बुलाई। उसने बताया कि हमारा संगठन काफी मजबूत हो चुका है। बस, नेता के हुकुम मिलने की देर है। गुण्डा धूर कुछ साथियों के साथ यहां काम देखने ग्राने वाला है। तब पूरी श्रौर पक्की रूपरेखा बनेगी।

सुलकसाए ने बताया कि उनके लिए यह जरूरी है कि वे अपने हिथयार पैने कर लें और अधिक से अधिक तीर तथा कमान बनाकर रखें। बरसात में कुछ जगह यह काम हो चुका होगा। जहां नहीं हुआ, अब होना चाहिए। इस काम के लिए उसने गांव के पांच युवक चुने। प्रत्येक के जिम्मे पांच-पांच गांव दिए गए और उनसे कहा गया कि वे इन गांवों में जाकर वहां का पूरा-पूरा संगठन करें। संगठन के लिए बीस नये गांव चुने गए, जिनमें [कई गांव वहां से काफी दूर जगदलपुर के पास थे। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने सुलक की बात को बड़े ध्यान से सुना और पूरी मदद करने की कसम खाई।

दसेरा के दिन ही कितने बचे थे ! इस साल उनका नेता वहां ध्राने वाला था, इसलिए उसके स्वागत की भी जोरदार तैयारियां शुरू हो गईं। सुलक ने कहां कि हम घोद्रल में उसका स्वागत करेंगे। श्रभी खुलकर स्वागत करने से बात बिगड़ सकती है। इसलिए स्वागत की तैयारी करने का काम पाण्डू श्रीर तिलोका पर छोड़ा गया। सूलक ने चैन की सांस ली।

कोरता पाण्डुम का परब श्राया। कोरता पाण्डुम की रात नाच-गाने की होती है। जवान जोड़ों को तब अपने मन की साथ पूरी करने का समय मिलता है। गांव के बाहर खुली चांदनी में एक भारी मजमा जमा हो गया। सब लोगों ने खूब लांदा ढाली श्रौर उचट-कूदकर खूब नाच किया। सुलक को इस समय भी श्रपने गांव की बड़ी याद आई। वहां उसने कई बार यह परब मनाया था। तब महुश्रा उसके साथ रहती थी श्रौर दोनों होड़ लगाकर नाचा-गाया करते थे। श्राज वह बिलकुल अकेला था। वैसे घोटुल में कई मोट्यारियां थीं श्रौर प्रायः सभीने उसके साथ नाचने की इच्छा प्रकट की परन्तु उसका मन न हुशा। भीतर ही भीतर उसका मन कचोट रहा था। परन्तु तिलोका भला उसे कैसे अपूरा रहने देती! हाथ पकड़ वह सुलक को मैदान में खींच ही लाई। सुलक को मैदान में उतरना पड़ा परन्तु उसके पैरों में कोई गित नहीं ला सका। एक सधा श्रौर मस्त नचैया श्राज श्रनाड़ी निकला। उसे मैदान छोड़ना पड़ा। सारी मोट्यारियों ने ताली पीटकर उसकी बड़ी हंसी उड़ाई।

कोरता पाण्डुम के खतम होते ही दन्तेदवरी महया के मंदिर की सफाई शुरू हो गई। उसे रंग-बिरंगी पताकाश्रों से सजाया गया। सुलक को पता लगा कि गुण्डा अपने साथ महुश्रा को भी ला रहा है। उसकी खुशी का अन्त नहीं। उसके सोए हाथ-पैर जैसे जाग उठे थे। उसने गांव वालों से कहा, 'तुम्हारा नेता श्रा रहा है। उसका गेंवड़े में ही भरपूर स्वागत होना चाहिए।' उसकी बात कौन टालता! सुलक का एक-एक दिन मुक्किल में बीत रहा था। वह उस दिन की बड़ी उतावली से प्रतिक्षा करने लगा। तब घोटुल की रातें उसे श्रौर बेचैन करने लगी थीं। वह रात भर महुश्रा के सपने देखता था। वह सोचता था कि महुश्रा श्राएगी तो वह यह कहेगा, वह कहेगा। एक बड़ा पुराण ही जैसे वह अपने मस्तिष्क में लिख रहा था।

बेचैनी के दिन कटे और वह दिन आ गया। गुण्डा अपने दस साथियों के

सितम्बर-श्रवद्वर में मनाया जाने वाला पर्व । बरसात के बाद इस दिन सबसे पहली बार खुले मैदान में नाच होता है ।

साथ दन्तेवाड़ा भ्रा गया। गांव के गेंवड़े पर जुनरी के ग्राटे की रेखा खींचकर गांव भर ने उनका स्वागत किया। फिर सबने मातुल को सिर भुकाया। सुलक के महुग्रा को देखा तो उसे लगा कि वह दौड़कर उसे ग्रपने सीने से लिपटा ले; परन्तु दूसरे लोग थे, वह ऐसा न कर सका। दोनों की फूली ग्रांखें एक दूसरे को ताकती रहीं। दोनों श्रांखें जैसे एक में मिल गई थीं। महुग्रा के साथ फालरसिंह भी था थौर गढ़ बंगाल का सिरहा भी। सिरहा ने सुलक को ग्रपने कलेजे से चिपकाकर उसकी पीठ थपथनाई, 'मेरे हीरा, तूने गांव से भागकर भ्रच्छा नहीं किया। तेरे जाने के बाद गांव उजड़ गया।'

'क्यों दादाल, क्या हुआ ?' सुलक ने चिन्ता से पूछा। वह बोला, 'ग्ररे, क्या नहीं हुआ रे ! अब होने को बचा ही क्या है !' 'वह सब कुछ जानना चाहता था। उसने जिज्ञासा प्रकट की । सिरहा ने कहा, 'महग्रा ही तुफे सब कुछ बता देगी।'

महुत्रा तब उसके पास आ गई थी। सुलक ने सत्ताय की हत्या की कहानी सुनी तो बड़ा दु: बी हुआ, बोला, 'वह कैसी भी हो, मेरी आवा थी महुआ।' उसके नाम पर सुलक ने दो आंसू बहाए। उसने गंगी को असीसा। वह साथ न देती तो हिरमे मर जाता। इते लड़कों को वह कैसे पालता? गांव भर का भार वैसे ही उसके सिर पर है। गूमा जेल से छूट गया, यह जानकर भी उसे खुशी हुई। बोला, 'सत्ताय का उसने खून कर अच्छा नहीं किया, पर जब खून हो ही गया था तो उसे बचाकर तापे ने गांव का बड़ा उपकार किया है। अच्छा होता गूमा को यहां ले आती। महया की वह पूजा कर अपने पाप से तो छूट जाता।'

भूसरी के बारे में दोनों चर्चा करने से मन ही मन डरते थे।

भालरिंसह बड़ा अनमना था। उसका उत्साह जाने कहां खो गया था? सुलक ने उसे देखा और उसके बारे में पूछताछ की। जिलया के बारे में भी जानना चाहा। महुआ ने सारा किस्सा कह सुनाया। बोली, 'जिलयारो तो भ्रव भ्रान गांव चली गई है और नये घर में ऐसी रम गई है जैसे पीछे कुछ हुआ ही नहीं।'

'नहीं महुआ, ऐसा मत सीच। उसके मन की बिथा की कौन जान सकता है! अब वह कर भी क्या सकती है! नये घर में रम गई, यह उसने बहुत अच्छा किया।' सुलक को यह सुनकर भी सन्तोष मिला कि उस घर में वह सुखी है। दोनों की खूब पटती है। दोनों साथ जंगल जाते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं। उसने भालरसिंह की पीठ पर हाथ रखकर हमददीं दिखाई। बोला, 'मरद का बचा है तू, एक औरत के लिए क्यों रोता है ? धरे, हमें औरतों की क्या कमी ! वे तो कनतेली की तरह हमसे लिपटती हैं।'

भालरसिंह का चेहरा ग्रपरिवर्तित रहा।

सारा दल घोटुल तक पहुंच गया था। वहां चेलिक श्रीर मोटियारियों ने इनका स्वागत किया। सुलकसाए ने सबका परिचय कराया। सब श्राराम करने चले गए। सुलक, महुझा को अपने घर ले गया। कई बरस के बाद वह मुंदरी से मिली थी। मुंदरी ने उसके गाल चूमे श्रीर गले से लगाया। महुश्रा श्रीर मुंदरी बड़ी देर तक बातें करती रहीं। हिरमे के बारे में भी महुश्रा ने सब बताया। गांव के एक-एक ब्रादमी के बारे में मुंदरी ने फिकर के साथ पूछताछ की। उसने सुलक की हालत का भी बखान किया। महुश्रा ने जब सुना कि उसके वियोग में सुलकसाए पागलों जैसा रहता है, तो वह बड़ी प्रसन्त हुई। नेतानार में जो घटना हो गई थी, उसे वह एकदम भूलं गई। शंका-कुशंकाओं की उसने जो गांठें श्रपने मन में बांध ली थीं, सब एक साथ खुल गई। उसका जीवाल सच्चा है। उससे दूर रहकर भी चाहता है। श्रीरत के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है! महुश्रा की सारी मूच्छंनाएं जाग उठीं। प्रगाय की एक मदमाती स्वर-लहरी उसके मन में गूंजने लगी।

रात को घोटुल में सभा हुई। गुण्डा धूर ने सारी योजनाएं समभाई। वहां जो काम हो चुका है, वह बताया। सुलक को यह जानकर बेहद प्रसन्तता हुई कि महुग्रा भी काम कर रही है और वह भी नेता कहलाती है। घोटुल के दूसरे सदस्यों को भी ग्राश्चर्य हुग्रा था। तिंलोका ने कहा, 'धन्य है महुग्रा! तू हम कमजोर कही जाने वाली औरतों का नाम जगा रही है। तुभे पाकर हमारा नाम बढ़ा।' सारी मोटियारियों ने महुग्रा की जयजयकार की। महुग्रा के जय की ध्वनि सुनकर सुनक का मन दूर ग्रासमान में उड़ने लगा।

गुण्डा ने सुलक के काम का ब्योरा सुना तो खुश हुआ। बोला, 'भाइयो,

१. शहद की मक्खी

हमारा श्रसल सरदार तो सुलकसाए है। हम सब उसके सिपाही हैं।

'नहीं साइगुती, यह गलत है—हमारा नेता है गुण्डा धूर। श्रास्रो हम सब एक साथ उसकी जय बोलें—जय गुण्डा की, गुण्डा की जय!'

सब लोगों ने सुलक की भ्रावाज में भ्रावाज मिलाई। गुण्डा की छाती फूल उठी। बोला, 'जैसे तुम्हारी मरजी। परन्तु मैं तुम लोगों के बिना कोई काम नहीं कर सकता।'

सब लोगों ने उसका पूरा साथ देने का वचन दिया। भालरसिंह ने कहा, 'गुण्डा, मैं श्रव सुलक के साथ काम करना चाहता हूं।'

'जैसी तेरी मरजी।' गुण्डा बोला।

सुलक, भालरसिंह की मानसिक हालत जानता था इसलिए उसने भालर-सिंह को अपना साथी बनाना स्वीकार कर लिया।

दन्तेवाड़ा की भाड़ियां श्रीर षाटियां महुश्रा को बेहद पसन्द श्राईं। उसे सारा डोंगुर हंसता-खेलता दिखाई दिया। चंचल निदयां पत्थरों से लिपटकर प्यार करती हैं श्रीर किनारों को चूमती, भाड़-पेड़ों को गले लगाती श्रागे निकल जाती हैं। सफेद दूधिया पानी सूरज की किरएों पाकर सतरंगा हो उठता है तो रात में चांद को गोद में लेकर सैकड़ों लहरों से बने पालने में भूलता है। यह सब प्यार नहीं तो क्या है! प्यार एक होता है—वह चाहे किसीका हो। सबके मूल में एक ही भावना होती है श्रीर वह भावना है मन के सन्तोष की। महुग्रा ने देखा, चांद को भुलाकर भी लहरें सन्तोष पाती हैं श्रीर पत्थरों को चूमकर भी। उनकी खुशी कल-कल स्वरों में श्रनन्त रागों के साथ फूट रही है। महुग्रा अपने गले के रागों को उन रागों के साथ मिला देना चाहती थी। उसने मुंह खोला तो सुलक ने जरिया की एक लाल बेर मुंह में डाल दी। समूची बेर बिना चबाए वह निगल गई श्रीर दोनों एक दूसरे से लिपटकर खिलखिला उठे।

'देख सुलक, कित्ता पिरेम बहा जा रहा है!'

'पिरेम भी बहता है ! मैं तो ग्राज ही देख रहा हूं।'

'वह देख' महुम्रा ने पानी की घार की म्रोर मंगुली दिखाई, जहां किसी गड्ढे को पाकर पानी जैसे रुक गया था, 'वह बातें करते-करते थक गया है। क्या कोरी बातों से किसीका पेट भरता है ?' उसने एकदम लौटकर सुलक की ओर देखा। सुलक भी उसके उलभे वालों भीर फटी भ्रांखों को देख रहा था, 'तू किसके वारे में कह रही है ?'

महुग्रा ने सुलक की नाक जोर से दबा दी, 'उस पानी के बारे में श्रीर तेरे बारे में।'

'समका,' सुलक बोला, 'तो चल, उसी पानी से प्यार की बातें पूछें।' सुलक पानी में उतर गया। उसने महुआ की और पानी उलीचना शुरू किया, 'तू भी उतर आ, फिर कहेगी—अकेला प्यार में डूब गया।'

महुत्रा ने विचित्र-सी मुद्रा बनाई ग्रौर पानी में उतर गई। दोनों घंटों वहां नहाते रहे। कभी वे खिलखिलाकर हंस देते ग्रौर कभी एक दूसरे के पास ग्राकर कान में कुछ फुसफुसा लेते। घंटों नहाने के बाद वे बाहर ग्राए। धूप में उन्होंने ग्रपने कपड़े सुखाए।

'चल सुलक अब चलें, यह तो बड़ी सुन्दर जगह है। एकदम अकेली और एकदम शान्त!'

'तु भे सन्यासी तो नहीं बनना ?'

'क्यों ?'

'तुभी श्रकेली श्रीर शांत जगह पसन्द श्राने लगी है। यह तो दुनिया से दर भागने की निसानी है।'

'तेरे रहते भला कोई दूर भाग सकता है !'

'मेरा क्या है ? तू तो लौट जाने वाली है।'

'तू नहीं चलेगा ?'

'नहीं महुआ, किता काम पड़ा है अभी ! अभी तो आग जलाई है, उसके साथ खेलना पड़ेगा, उसपर चलना पड़ेगा। करतब तो मुक्ते आते नहीं; बच पाता हं या आग में…'

'नहीं,' महुम्रा ने उसके मुंह पर हथेली रख दी, 'श्राग तेरा कुछ नहीं कर सकती रे सुलक' 'पर, तू ग्रब भ्रपने गांव नहीं चलेगा ?'

'नहीं' सुलक ने सिर हिला दिया।

'हां' क्यों चलेगा ? यहां सब सुन्दर जो हैं। कोई पसन्द श्रा गई क्या ? सुना है, यहां के घोटुल में भी तूने श्रपनी धाक जमा ली है। तिलोका तेरे गुन गाते नहीं थकती। श्रीर एक लड़की मिली थी…।' 'कौन लड़की ?' सुलक ने व्यग्न होकर पूछा।
'पकड़ गया न। जरूर कोई खोट है। बता, कौन लड़की है वह?'
'मैं नहीं जानता महुग्रा, तूही बता।'

'वही जिसके साथ तू जुनरी के खेत में एक दिन खेल रहा था।'

सुलक सुन्न रह गया। थोड़ी देर उसने महुआ के चेहरे को देखा। वह उसी तरह हंस रही थी। वह बोला, 'उसके साथ क्या खेलू गा महुआ! उसकी बड़ी दर्दभरी कहानी है।'

'वह भी सुन चुकी हूं। इसीलिए तो कहती हूं, प्रेम की मारी भौरत पत्थर हो जाती है। उसके चंगुल से दूर रह, वरना सिर तेरा ही फूटेगा।'

सुलक ने महुआ को पकड़कर भक्तभोर दिया। वह तमतमा उठा था, बोला, 'यह तो पागल है बेचारी। हमारी जात की नहीं है। तुभे मजाक करना भी नहीं आता।'

महुद्या ने शायद मजाक ही किया था। सुलक का यह परिवर्तन देखकर उसे आश्चर्य हुद्या। उसने एक भटके से अपने को छुड़ा लिया, बोली, 'तिनक गया न ? बात में जरूर गहराई होगी।'

'हां है, जा।' सुलक ने पीठ फेर ली। महुम्रा ने चिड़ियों की तरह फुदक-कर उसके दो चक्कर काटे फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, 'खैर, छोड़ इसे, जब हमें फिर बिछुड़ना है तो भगड़ा क्यों करें!' वह जोर से हंसी भौर उसने सुलक के पेट में अंगुलियां छुभाई। सुलक चाहकर भी खुलकर न हंस सका। बनावटी हंसी उसके सिल्वी पर खेलने लगी। दोनों नदी का तीर छोड़कर आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चलने पर महुआ क्क गई। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर सामने फेंका। वह सामने की भाड़ी पर जाकर गिरा तो एक पक्षी, 'तीत्तरर' करता वहीं धूल में लोटने लगा। दोनों वहां दौड़ गए। वह तीतर था। सुलक ने उसे उठा लिया, 'क्यों मार दिया इसे, हम जिन्दा ही पकड़ लेते। बड़ा अच्छा था बेचारा!'

महुश्रा तुनक गई, 'हां मेरे काम अब तुभी क्यों पसन्द आएंगे !' .

'नहीं महुन्ना ! · · खैर, ग्रच्छा मार लिया, ग्राज पेज के साथ छकाछक हो जाएगी।'

मुलक ने तीतर के दोनों पैर बांच दिए ग्रौर उसे पीठ पर लटका लिया।

'महुम्रा!'

'हां ।'

'तू तो ग्राजकल बड़ी निसानेवाज हो गई है। कहां से सीखा है?'

'श्रबे सो रहा है क्या, मैं सिरदार जो हूं। गांव और श्रासपास की सैकड़ों मोटियारियों को तीर चलाना सिखा चुकी हूं। श्रब तुम लोग सम्हलकर रहना। सारी मोटियारियां, चेलिकों के कान काटने वाली हैं।'

'चल ग्रन्छा है, कुछ तो सीखा इसी बहाने।'

'अपनी कह सुलक, तुम मर्वों की जात कितनी अलाल है! सारा काम हम लोग करती हैं। तुम लोग दिन मर हुक्का गुड़गुड़ाते हो या चिलम पीते हो। सिर्फ एक ही काम निराला करते थे, वह भी हमने छीन लिया, अव''''।'

'यहुत श्रच्छा महुआ, बहुत श्रच्छा । दुनिया तेरी इस बहादुरी को याद रखेगी ।'

'तू ही याद रख, बस । दुनिया से मुभे क्या लेना-देना है !'

'सुना है, तू बड़ी लगन से काम कर रही है ? बड़ा संगठन कर डाला है ?'
'हां सुलक, तू वहां नहीं था न । सोचती थी क्या करूं । जीवाल नहीं है तो जरा बीरता के ही काम कर डालूं । तू चलकर देख, दंग रह जाएगा।'

'मैं कहां जाऊंगा महुआ! अभी तो हमें दसेरा परव के लिए जगदलपुर जाना है। फिर यहां का सब भार गुण्डा ने मुफें दे रखा है। लौटकर वह भी पूरा करना है। बरसात में कुछ काम तो हुआ नहीं, और तूने सच ही कहा था हम मदं बड़े आलसी हैं। मुश्किल से लोगों को जगा पाया था, फिर सब सो गए होंगे। नये सिरे से काम करना होगा। तुभे भी तो वहां वड़ा काम करना है'''।'

'तेरा मतलब है कि मैं चली जाऊं?'

'हां, क्यों नहीं।'

'हां' महुश्रा रोने लगी 'ऐसा कोई जीवाल कहता है !'

सुलक ने उसके सिर पर हाथ फेरा, 'प्यार तो जिन्दगी भर चलेगा रानी, यह समय तो काम करने का है। हम लोग ही ढीले पड़ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा! दीवाली के बाद हम सब जगदलपुर में मिलेंगे। तू तो ग्रब निसानेबाज हो गई है। वहीं ग्रपने जौहर दिखाना।' 'हां सुलक, दिखाऊंगी।' महुग्रा के सुर में बड़ी निराशा थी। 'निरास मत हो महुग्रा। मैं तेरी व्यथा जानता हूं परः।' 'पर, तू क्या करे, सिरदार जो है!'

'और तूभी, सिरदार है। दो सिरदारों को इस तरह कमजोरी की बातें नहीं करनी चाहिएं' सुलक ने महुआ की कमर पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। फिर उसे भकभोरते हुए बोला, 'मेरी सिरदार, तुभे तो लड़ाई की बातें करनी चाहिए। कहां तेरी सेना बढ़ेगी। कैसा हमला करेगी…।'

'हां हां रे, छोड़-छोड़'—महुग्रा खुश हो गई थी। सुलक ने उसे जोर से रास्ते पर पटक दिया। वह घूल में भर गई। सुलक ने ही उसकी घूल फाड़ी। दोनों हंसते-खिलखिलाते घर पहुंच गए।

सुलक ने श्रपनी मां मुंदरी को तीतर दिया। वह उसे चाकू से काटने लगी। उसने कहा, 'बेटी महुआ, बाहर टोकनी में थोड़े पन्ने रखे हैं, उठा ला। वे भी बना लिए जाएं।' महुआ ने टोकनी लाकर सामने रख दी और नीचे बैठकर उसने पन्नों को चीरना शुरू कर दिया।

'इन्हें खड़े बना याय्ते।'

'वैसे ही सही।'

मुंदरी अपना काम कर रही थी। सब चुप थे। महुआ और सुलक एक दूसरे की और बार-बार देखते और फिर नीचे नजर भुका लेते थे। महुग्रा बोली, 'सुलक को पन्ने बड़े श्रच्छे लगते हैं।'

'हां मां, श्रीर महस्रा को चपूड़ा ।'

'वह भी रखे हैं।' मुंदरी ने हिरमे की बात शुरू कर दी। उसके साथ हम-दर्दी दिखाई, फिर श्रपनी जिन्दगी की बातें कीं। वह इस नये घर में प्रसन्न थी परन्तु हिरमे के गुर्गों को भूल नहीं पाई थी। सत्ताय के मरने का उसे दुःख था तो गंगी की तारीफ भी वह करती थी। जिलयारो की बार-बार याद करती। भालर्रीसह श्रौर उसके प्रेम की चर्चा करती, 'ठीक तुम दोनों जैसे थे बेचारे!'

महुग्रा ने सुलक की ग्रोर देखा ग्रौर मुसकरा दिया।

'याय्ते, हम ग्रभी ग्राते हैं।' महुग्रा बोली। उसने मुलक से कहा, 'तू तो

१. लाल चींटों का श्रचार

मातुल माई की गढ़ी दिखाने वाला था न?'

'दिखा ला बेटा, फिर तो यह चली जाएगी।'

दोनों उठकर बाहर चले गए। गांव के बाहर गेंवड़े के पास मातल का छोटा-सा मन्दिर था। काफी पुराना होगा। काले पत्थरों पर बहुत-सा कीचड़ और धूल जम गई थी। दोनों ने जाकर देवी को सिर भुकाया। महुम्रा बोली, 'सुलक, चल हम भ्रभी पेंडुल कर लें।'

'पागल हुई है ? खड़े-खड़े पेंडुल होता है क्या ?'.

'देवी जो है हमारे सामने !'

'देवी भर के होने से क्या होता है ?'

'क्यों ? वह तो सब कुछ जानती है।' महुआ ने सुलक का हाथ पकड़कर उसे सामने खींचा, 'चल सिर भूका।'

सुलक ने सिर भुका दिया। महुश्रा ने भी सिर भुकाया। बोली, 'हे देवी, हम दोनों एक होने की कसम खाते हैं। हमें श्रसीस दे।'

उसने मुलक को धक्का दिया, 'तू भी कह।' मुलक ने वही बात दुहरा दी। दोनों प्रसन्न हुए। महुग्रा ने देवी पर चढ़ी एक चिन्धी उठाई थौर मुलक के हाथ में दी, बोली, 'इसे मेरी चुटिया में बाध दे।'

सुलक ने बिना कुछ कहे चिन्धी बांघ दी। फिर बोला, 'इससे क्या होता है महुग्रा ? हमारे यहां के पेंडुल इतने ग्रासान''।'

'तो चल, हम याय्ते से कहेंगे, आज ही वह हमारा पेंडुल करा दे।'

'भीर पेंड्रल कर तु गढ़ बंगाल भाग जाएगी ?'

. 'तू कहेगा तो न जाऊंगी।'

'भ्रपनी सिरदारी छोड देगी?'

'क्यों नहीं, बिलकुल छोड़ दूंगी।'

'फिर मुभसे भी कहेगी कि तू भी सिरदारी छोड़ दे?'

'हां, जरूर कहूंगी।'

'जरूर कहूंगी,' युलक ने जीभ दिखाई, 'हमारे सिर पर गाज गिर रही है और तुभे पेंडुल की सूभती है। इसीसे तो कहता हूं कि औरत की जात का कोई ठिकाना नहीं। उसे बस पिरेम चाहिए। पिरेम भर मिले तो वह जिन्दगी भर भूखी रह सकती है और सारी जिन्दगी एक ही जगह, एक ही धुन में बैठकर

गुजार सकती है। अरी, बिहाव तो एक पड़ाव है। जब आदमी चलते-चलते थक जाता है तो किसी मैड़ का ग्रासरा ले लेता है, वस। हम अभी थके थोड़े हैं।'

महुम्रा खीभ गई थी, 'तू हमेशा यही कहेगा। न कभी थकेगा, न कभी पेंडुल करेगा।'

'पेंडुल में क्या घरा है महुग्रा! दुनिया जानती है हम एक हैं। देवी के सामने भी हमने कसम खाली, बस, ग्रब क्या है!'

'मैं जानती हूं, तू मुफे घोला देना चाहता है।' महुन्ना ने श्रांख चढ़ाकर कहा, 'किसी दिन मेरी भी हालत जलिया की तरह होगी। तेरे लिए तो ग्रीरत एक खिलीना है न ?'

'नहीं महुद्रा, ऐसा कभी नहीं होगा। पर तू ही सोच, यह कोई पेंडुल का बखत है ? दो-तीन महीने के भीतर हमें गोरों पर चढ़ाई करनी है। हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे ? आने वाले जमाने में हमें नीची नजरों से देखा जाएगा। "अगैर महुग्रा, तुभे याद है ? हम दोनों ने गढ़ बंगाल के घोटुल में कसम खाई थी कि जिन्दगी भर इसकी सेवा करेंगे। हम पेंडुल कर लेंगे तो "।"

'हमें घोदुल छोड़ना पड़ेगा, यही न !'

'हां, महुन्ना।'

'हम बाहर रहकर भी उसकी सेवा कर सकते हैं।'

'ऐसा कभी हुन्ना है ?'

'तो हमने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी।'

महग्रा जोश में ग्रा गई थी।

'मेरा कहना मान महुन्ना, मैं तो एक मिसाल रखना चाहता हूं। हम न्नपनी ज्ञाति के ढंग से बिहान नहीं करेंगे। म्ननबिहाए रहकर भी हम एक रहेंगे भीर इस तरह घोटुल की जिन्दगी भर सेवा कर सकेंगे। तू मुक्तपर भरोसा रख। मरेंगे भी तो हम दोनों साथ मरेंगे।'

'तेरी बात पर विसवास नहीं होता । मैं पूछती हूं, तिलोका क्यों तेरी इतनी तारीफ करती है ?'

'वह तो मैं नहीं जानता। वह पाण्डू की विलिक है श्रौर पाण्डू यहां के घोटुल का सिरदार है।' 'तू कुछ नहीं जानेगा सुलक, कुछ नहीं। एक दिन मुभे बरबाद कर देगा, जिल्या की तरह मुभे भी कहीं और भगा देगा। खुद चैन की सांसें लेता रहेगा और मैं जिन्दगी भर धुएं में घुटती रहूंगी। यह बेठिकाने की जिन्दगी मुभे पसन्द नहीं है सुलक। नदी भी बहते-बहते थक जाती है और समुन्दर से मिलने को व्याकुल हो जाती है और वहां देख,' महुआ ने दूर अंगुली दिखाई, 'उस धासमान और धरती के छोर को देख। जब से मैंने होश सम्हाला है उसे इसी तरह देख रही हूं। कित्ते सुखी हैं ये! कभी नहीं बिछुड़ते। मैं जिन्दगी भर ऐसा ही ठिकाना चाहती हूं सुलक!'

'तू तो श्रव पेरमा जैसा उपदेस भाड़ने लगी।'

'उपदेस कहता है!'

'और नहीं तो क्या ? हमें काम कुछ श्रीर करना है, तू कहीं श्रीर जाना चाहती है। तू श्रपना ही तो काम समक । तूने ही तो कहा था कि नेतानार में तूने सीना तानकर कहा है—हम श्रीरतों को खिलीना क्यों समक्षते हो मांकी ? तेरी इस करनी से वे तुक्षे खिलीना नहीं तो श्रीर क्या समक्षेंगे ?'

महभा ने सलक की भ्रोर केवल देखा।

'हां महुम्रा, तू ही सीच !'

'फिर ?' महुग्रा ने प्रश्नसूचक मुद्रा में कहा।

'फिर कुछ नहीं । इस समय हम लोग सैनिक हैं । हमारे यहां ज्ञान्ति हो जाने दे । बादल उमड रहे हैं, इन्हें छट जाने दे फिर ....।'

'फिर क्या ?'

'जो तु कहेगी।'

'बिहाव कर लेंगे हम।'

'सो तो तूने सभी कर लिया, देवी के सामने । अपनी चृटिया देख ।'
महुआ ने हाथ सिर पर रखा । वह चिन्घी उसने छुई—'हां रे, तूठीक

कहता है।' दोनों एक साथ हंस पड़े श्रीर काफी देर तक हंसते रहे।

रात को सब घोटुल में मिले। काफी देर तक गुण्डा धूर और सुलकसाए धलग बैठकर बातें करते रहे। वे शायद धागे की योजना पर चर्चा कर रहे थे। रात को घोटुल में फिर नाच हुआ। ऐसा नाच शायद आज तक यहां कभी नहीं हुआ था। काफी दिनों के बाद महुआ और सुलक मिले थे। इसलिए आज लांदा पीकर जो नाचने में दोनों भिड़े तो जैसे और सबको भूल गए। नये-नये पैतरे उन्होंने दिखाए और नये-नये गीत गाए। आज जैसे सारा घोटुल उनके साथ मिलकर नाच-गा रहा था। गीत और मांदर की घुमक ने जीवन का रस बढ़ा दिया था।

नरकी पहर सुलकसाए, गुण्डा घूर, कालरसिंह श्रीर गांव के कुछ श्रीर चुने हुए श्रादमी जगदलपुर के लिए रवाना हो गए। ये सब दसेरा परब में भाग लेने जा रहे थे। महुश्रा दंतेसरी मद्दया का पूजन करने रह गई। सुलक श्रीर उसके साथी श्रपने साथ राजा के लिए नजराना भी ले गए।

जगदलपुर का पूरा शहर सजा हुआ था। लकड़ी का भारी रथ रंगों से पोत दिया गया था श्रौर उसे जितना भी सजाया जा सकता था, सजाया गया था। रथ सजाने का काम राजा की श्रोर से किया जाता है। इसलिए बस्तर के बड़े-बड़े कारीगर यहां श्राए थे। साल भर बेकार पड़ा रहने वाला रथ खूब चमकने लगा था। राजा के दिए शाही कपड़ों से देवी का सिंगार हुआ था।

मूदी मांगा गीत गाते श्रासपास के गांव के दल के दल हर साल जगदल-पुर श्राते हैं। बरस का यह सबसे बड़ा परब है। सारे बस्तर के श्रादिवासी यहां इकट्ठें होते हैं। दो-दो सौ, तीन-तीन सौ मील दूर की यात्रा कर वे श्राते हैं। कई दिन पहले टोलियां बनाकर वे श्रपने गांवों से निकलते हैं श्रीर ठीक दसेरा के दिन यहां पहुंच जाते हैं। हर गांव का गायता देवी को फंडा चढ़ाता है, श्रीर फिर सब राजा को नजराना भेंट करते हैं।

राजदरकार की बड़ी शाही फीज सजधजकर तैयार हो रही थी। गांव भर में जलूस की तैयारी हो रही थी। सुलकसाए और गुण्डा धूर के वहां पहुंचते ही गुण्डा के नाम बुलावा थ्रा गया। लालकलिंदरिसह ने उसे बुलाया था। गुण्डा के साथ सुलकसाए भी गया। इन तीनों की भेंट का इन्तजाम गांव के बाहर जंगल के एकान्त में किया गया था। कलिंदरिसह को शायद इस संगठन का

१. वाजार जाते या यात्रा जाते समय गाए जाने वाले गीत

२. लालकलिंवरसिंह, राजपरिवार का सदस्य और यहां का भूतपूर्व दीवान

श्राभास मिल गया था। बोला, 'तुम दोनों जो काम कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूं।' 'क्या काम ?' सुलक ने ग्रनभिज्ञता प्रकट करनी चाही तो लालकिलंदर हंस पड़ा, बोला, 'सुलक, तू ऐसे लोगों का नेता है जो बिखरे हैं, जिन्हें फीज के कोई नियम नहीं ग्राते। मैं इस राज का दीवान रह चुका हूं। मुफसे कुछ नहीं छिपा। तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं सब जानता हूं।'

दोनों बड़े सशंकित हुए। उन्हें भ्रपने सारे किए-कराए पर पानी फिरते दिख रहा था। दोनों के चेहरे फक्क पड़ गए। वे शायद सोचने लगे थे कि कहीं लालकलिंदर की नीयत न खराब हो।

गुण्डा ने कहा, 'मालिक, सिरकार हमपर भरोसा रखे। राजा से हमारा कोई विरोध नहीं है। महाराज रुद्रप्रतापदेव को दंतेसरी मझ्या खूव लम्बी उमर दे। हमारा विरोध तो गोरों से है, जिन्हें राजा ने हमारे विना पूछे यहां बुला लिया है।'

'कोई किसीको बुलाता नहीं गुण्डा। हमारे राजा के ऊपर बहुत करजा हो गया था। हमारी फीज कमजोर हो गई थी और जो कमजोर होता है उसे हर ताकतवर दबाता है। हमारी कमजोरी का फायदा गोरों ने उठाया और तुम तो जानते ही होगे, हमारे राजघराने में ही तब विरोध था। एक पक्ष गोरों का सहारा चाहता था। घर की फूट बुरी होती है गुण्डा। सोने की लंका इसी फूट से जल गई। और भ्रब हमारा देश जल रहा है।'

'हां मुलक, हम सब जल रहे हैं। जिसे कमजोर देखा गोरों ने उसे दबाया। इस तरह कई राज्य वे हड़प चुके हैं। बड़ी रानी खुद परेशान हैं। वे अपना एक गांव मंदिर में लगा देना चाहती हैं पर पंडा बैजनाथ ऐसा नहीं करने देता।'

'यह तो बहुत बड़ी बात है हुजूर, अपने माल पर अपना ही बस नहीं। पर तुम भी तो कभी दीवान थे मालिक """।

'कभी था गुण्डा, भ्रव नहीं हूं। जब था तब मैंने तुम लोगों की भलाई की थी। गोरों का साथ कभी नहीं दिया। राजरानी का कभी भ्रपमान नहीं किया।' 'हुजूर, सुना तो यह है कि गोरों ने तुम्हें दीवान बनाया था?'

सुलक की इस बात पर लालकीलदरसिंह शायद चिढ़ गया था। उसकी त्योरियां चढ़ गई थीं परन्तु उसने अपने को संभाल लिया। सुलक की पीठ पर

हाथ फेरते हुए बोला, 'हां सुलक, गोरों ने तो बनाया था परन्तु में उन्हींके छुरे को उनकी ही पीठ पर चलाना चाहता था। समय नहीं मिल पाया। ग्रंगेजों ने मेरी जगह दूसरा दीवान बैठाल दिया।'

'यह तो बहुत खराब किया हुजूर !'

'यही तो मैं कह रहा हूं गुण्डा। मैं होता तो तुम लोगों की भलाई ही करता। इसीलिए जब तुम्हारे संगठन की बात का मुक्ते पता लगा तो मैं बड़ा खुश हुआ। कड़ी रानी भी खुश हैं और तुम लोगों को पूरी मदद देने को तैयार है।'

गुण्डा ने उसके चेहरे की घोर देखा। उसकी वड़ी मूंछे हवा में उड़ रही यीं घीर वड़ी गोल झांखों में एक घजीब ऋरता भरी थी। परन्तु उसका चेहरा नरम प्रतीत होता था। गुण्डा ने पूछा, 'इसी तरह गोरों को भी तो पता नहीं लगा हुनूर !'

'नहीं रे श्रीर न पता लग सकता है। मैं जो यहां बैठा हूं, तुम्हारा प्रतिनिधि बनकर। कोई बात कानोंकान पता न लग पाएगी। बस, तुम लोग चुपचाप भ्रपना संगठन मजबूत कर लो श्रीर ""।'

'घन्य हो हजूर।'

'हां गुण्डा, श्रीर महाराजा भी तुम लोगों के पक्ष में हैं। कहते थे, तुम लोग ं बाहर से एकदम चढ़ाई कर देना श्रीर भीतर से हमारी फीजें बगावत कर देंगी। हम चुटकी बजाते श्रिश्चों को हकाल देंगे। यह बात सुनकर दोनों बड़े खुश हए।

सुलक ने पूछा, 'यह बैजनाथ तो गोरा नहीं है, फिर """!'

'गोरों का ही चेला है सुलक । गोरा न हुमा तो क्या। उसे तुम भीर खतर-नाक समभी । उसके पास बहुत-से ग्रधिकार हैं । इसे ग्रधिकार हमारे राजा के पास भी नहीं हैं । ग्राजकल जो हो रहा है सब बैजनाथ कर रहा है ।'

'गोरा न होकर वह ऐसा क्यों कर रहा है हजूर?'

'बस, इसलिए कि उसे पैसा मिलता है। गोरों ने उसे इत्ता बड़ा पद जो दिया है।'

'तुम्हारे पास भी तो वह पद था''''।'

'फिर मेरी बात करता है !' कलिंदरसिंह चिंद गया, 'मैंने कहा न कि मैं

कहने को उनका था पर भलाई तो तुम लोगों की करता था।

'हुजूर, लोग तो कहते हैं : : '''।'

'बको मत!' कलिंदर भल्लाया, 'लोगों के कहने पर तुम्हें चलना है या…।' 'गुण्डा दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने सुलक को डांटा धौर बोला, 'हुजूर, हम तुमको अपना मानते हैं। तुम हमपर पूरा भरोसा रखो। हम तुमपर भरोसा रखते हैं। तुम जैसा कहोगे, हम वैसा करेंगे।'

'ठीक है,' लालकलिंदर ने कहा, 'तो मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा आन्दोलन सफल हो। तुम खुद अपने राज के राजा बनोगे।'

'हुजूर की जय!'

'दन्तेश्वरी मद्दया तुम्हारी रक्षा करे। भ्राज पूजन में तुम सब दन्तेश्वरी मह्या से यही वर मांगना कि यहां से गोरे भाग जाएं।'

'हां, मालिक क्यों नहीं। हम तो आज राजा से भी मिलगे .....।'

'नहीं गुण्डा, यह तुम्हारा गलत कदम होगा।' लालकलिंदर बोला, 'राजा गोरों का बड़ा एहसान मानता है। वह इस बगावत के लिए तैयार नहीं होगा। उसे पता लग गया तो वह गोरों से कहकर तुम्हारा भ्रान्दोलन दबा भी सकता है।'

'क्यों हुजूर, वह तो हमारे राजा हैं। हम जो कहेंगे, वह क्यों न करेंगे ?'
'तुम लोग यह बात नहीं समभोगे गुण्डा। बस, यही याद रखो कि मैं
तुम्हारा सबसे बड़ा साइगुती हूं। मुभे श्रपना मानो। तुम मेरे भी नेता हो श्रीर
मैं तुम्हारे एक सिपाही की तरह काम करूंगा।'

'क्या कहते हो मालिक ! तुम तो हमारे देवता हो । राजबंस के ग्रादमी। मझ्या तुम्हें लम्बी उमर दे।'

'तो ठीक है। तुम श्रपना काम करो, मैं श्रपना काम करूंगा। राजा के कान तक यह बात भूलकर भी न पहुंचे।' लालकॉलंदरसिंह की बात दोनों ने मान ली। फिर वह गुण्डा को एक श्रोर श्रलग ले गया श्रौर थोड़ी देर उसके कान में कुछ फुसफुसाता रहा। जब बातें खतम हुई तो दोनों बड़े जोर से हंसे। लालकॉलंदर ने श्रपनी मूं छों पर हाथ फेरा, बोला, 'वस मेरे सरदार, मेरा भाग तुम्हारे हाथों है। तब मैं महाराजा श्रौर गोरों दोनों से बदला ले लूंगा। उन्हें श्रच्छा मजा चसाऊंगा।'

सब विदा हो गए। गुण्डा ग्रीर सुलक दोनों खुश थे। राजपरिवार के जिम्मेदार व्यक्तियों का उन्हें समर्थन मिल गया। जिसे वे खेल सर्मके रहे थे वह एक बहुत बड़ा काम होगा।

हो नहीं । सारी रियाया यहां जमा थी । मंदिर के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। सारी रियाया यहां जमा थी । मंदिर के भीतर कलश जल रह था। उसे उठाकर लकड़ी के भारी सजे रथ पर रखा गया। देवी की मूर्ति भी उसमें बैठाली गई। देवी को धूप-दीप दिया गया। तब महाराजा वहां पहुंचे। उनके धाते ही सारा जन-समूह एक स्वर से चिह्ना उठा, 'महाराज की जय! महाराज की जय!'

शाही वेश-भूषा में सुसज्जित युवा महाराज रुद्रप्रतापदेव रथ पर म्रासीन हो गए। उनके हाथ में घनुष और बागा थे। महाराज ने कमर में खुसी ग्रपनी तलवार निकाली और वह देवी की मेंट की। उसपर हल्दी, कुमकुम और ग्रस्त लगाया गया। राजपुरोहित ने राजा के सिर में नई पगड़ी बांधी। तिलक लगाया और तलवार उठाकर दी। राजा ने गवं से चारों भीर देखकर, तलवार अपनी कमर में बंधे कमान में रख ली। फिर फण्डा चढ़ा। राजा ने जैसे ही रस्सी खींची कि रथ पर दो फण्डे एक साथ लहरा उठे। एक भगवे रंग का फण्डा, दन्तेश्वरी मह्या की निशानी और दूसरा बस्तर राज्य का शासकीय ध्वज, जिसमें चन्द्रमा और विश्वल बने थे।

राजपुरोहित ने शंख बजाया। फिर जयजयकार हुई। राजा ने खड़े होकर सारी प्रजा को आशीर्वाद दिया। अब राजा के पूजन का समय था। सबसे पहले राजमाता ने राजा को टीका लगाया। फिर राजघराने के दूसरे लोगों ने नज़-राना भेंट किया। तब सरकारी अफसर और सैनिकों ने राजा को सलामी दी और फिर प्रजा की बारी थी। एक-एक गांव के लोग बारी-बारी से आते थे। सबसे पहले गांव का मुख्या होता, फिर उसके पीछे वहां की जनता। वे अपनी भेंट राजा को देते और उसके पैर छूकर चले जाते थे। औरतें भी भेंट देन जाती थीं। घीरे-धीरे गुण्डा और मुलकसाए का नम्बर आया। गुण्डा ने इस साल एक तीर-कमान राजा को भेंट किया। ऐसा ही तीर-कमान सुलक ने भी दिया। राजा ने उन दोनों की और अर्थभरी हिंट से देखा। दूसरे लोगों ने तो

बड़ी-वड़ी चीज़ें दीं। साल में एक बार राजा की सारी प्रजा नजराना भेंट करती है ग्रीर सारे ग्रादिवासी बड़े सोच-सममकर भेंट तैयार करते हैं। गुण्डा सज़ंकित हुआ। वह शायद राजा का भरम समभ गया था। बोला, 'हम दोनों ने बड़ी मिहनत से ये नये ढंग के तीर-कमान बनाए हैं महाराज, ताकि हमारे महाराज इनसे हमारी रच्छा करें।'

राजा ने हंस दिया, 'कितने भोले हैं ये!' उन्होंने गुण्डा की पीठ थपथपाई, 'शाबाश!'

गुण्डा उचटकर कूदते नीचे आ गया। सारे लोग उसे देखने लगे। राजा ने उसकी पीठ थपथपाई थी। इससे बढ़कर और नया हो सकता है!

कई घंटे यह चला और जब सब लोग नजराना दे चुके तो ढोल, मांदर, टिमकी, घंटा और शंख-घ्विन के साथ रथ थागे सरका। उसे सारे गांव में फिराया गया। रथ के सामने बहुत-सी टोलियां थीं। वहां लोग थ्रपने-अपने करतब दिखाते थे। कोई नाचते थीर गाते भी थे। गुण्डा करतब जानता था। उसने यहां कई खेल दिखाए। एक लम्बे बांस पर चढ़कर उसने ऐसे-ऐसे खेल दिखाए कि राजा ने भी उसकी तारीफ की। बस्तर के सिरहा ने थ्राग में चलकर दिखाया। पेरमा ने लोहे के जूतों में उचटकर बताया। उसने कई भाले यपने गाल थौर छाती के थ्रार-पार निकाल। सब देखकर दंग रह गए। भाला शरीर छेदकर निकल जाता परन्तु खून की एक बूंद भी न गिरती थी। घंटों खेल चला। घंटों नाच हुआ श्रीर सांक के नीचे उतरने पर ही उत्सव समाप्त हुआ। मांवली के मंदिर में अनेक दीप जलाए गए। मंदिर के बाहर सैकड़ों पशुग्रों की बिल दी गई थी। वह भाग खून से लाल हो गया था। लाल दियों की रोशनी में नीचे का लाल मैदान चमक उठा थीर श्राग की तरह जलता दिखाई दिया। गुण्डा और सुलक ने देखा जैसे उस थाग से एक नई ली निकल रही है श्रीर उन्हें एक नया संदेश दे रही है।

रात को सुलक ग्रौर गुण्डा दोनों ने बस्तर के ग्रौर गांवों से भ्राए मुखियों से बातचीत की । सारी योजना पर विचार किया ग्रौर दूसरे दिन सब ग्रपने-ग्रपने गांव चले गए।

दोनों नेता जब दंतेवाड़ा लौटे तो घोटुल के सारे सदस्यों ने उनका बहुत

स्वागत किया। उन दोनों ने वहां के सारे समाचार सुनाए। सुनकर सबको प्रसन्तता हुई। यहां भी दंतेक्वरी महया के पूजन में महुम्रा ने जो करतब दिखाए थे, उनकी चर्चा मोटियारियों ने की। रात को फिर नाच हुम्रा भ्रौर सवेरे का सूरज दुःख की बदली लेकर श्राया। सुलक श्रौर महुग्रा दोनों दुःखी हुए। सुलक ने तो अपने श्रांसू संभाल लिए, पर महुग्रा न संभाल पाई। किसी तरह दोनों विदा हो गए। महुग्रा ने सुलक को खूब श्रांख भरकर देखा। अपने सिर पर बंधी लाल चिन्धी उसे दिखाई श्रौर भालर के पास श्राकर उसके कान में मुख कह गई। शायद सुलक की रखवाली का भार उसपर छोड़ गई थी! भालरिसह श्रव सुलकसाए के साथ मिलकर काम करने वाला था। जब तक दोनों श्रांखों से श्रोभल न हो गए, एक दूसरे को लौट-लौटकर देखते रहे। विरह के इन श्रांसुश्रों में ही तो उन्होंने विद्रोह के बीज को जन्म दिया है।

. 90

हलकी-हलकी ठंड घीरे-घीरे बढ़ती गई ग्रीर उसीके साथ सुलकसाए का काम भी जोर पकड़ता गया। अब उसके चार हाथ हो गए थे, भालर्रीसह मिल गया था। भालर बड़ा उपयोगी साबित हुआ। जिल्या के विछोह ने जैसे उसका विदेक छीन लिया था और वह केवल एक यंत्र मात्र रह गया था। उसने कभी सुलक का कोई कहना नहीं टाला है। किसी बात पर नयों और कैसे भी नहीं कह सका। जो हुक्म सुलक दे उसे पालना है, बस। दन्तेवाड़ा के घोटुल का वह भी सदस्य बन गया, परन्तु वह वहां के जीवन से जैसे विरक्त-सा था।

दीवाली परव पास भ्रा रहा था। इस बार बारसूर की मोटियारियां यहां भ्राने वाली थीं। भालरसिंह कोहा का एक दांड़ काटने जंगल गया भ्रीर दांड़ काटकर जब लाने लगा तो जंगल के सिपाही ने उसे रोक दिया।

'कौन है ? इसे तुने बिना पूछे क्यों काटा ?' 'मैं हूं फालरसिंह ! इसमें पूछने की क्या वात है ?' 'क्या बात है, तुभे अभी बताता हूं ।' उस सिपाही ने मावाज लगाई तो उसके कुछ साथी भी वहां मा गए। शायद ये सब गश्त लगा रहे थे। भालरसिंह भौर उनके बीच काफी बात बढ़ गई तो उन सबने मिलकर उसे पीटा मौर चौकी ले गए। सुलक को जब यह बात पता लगी तो उसका खून उबल पड़ा। चौकी में जाकर उसने थानेदार से बातचीत की:

'हुजूर, ये जंगल हमारे हैं। आज तक कभी किसीने हमें नहीं पकड़ा। ग्रवः'''।'

पुलिस का दरोगा कुछ नहीं बोला। उसने अपनी क्रूर आंखों से सुलक की श्रोर देखा। सुलक उसकी आंख देखकर ही घबड़ा गया।

'हुजूर, यहां भालरसिंह को बन्द किया गया है ?'

'हां !' वह जोर से चिल्लाया, 'श्रव कुछ दिन वह हमारा मेहमान रहेगा ।' 'नहीं हुजूर, ये जंगल तो हमारे हैं'' ।'

'तुम्हारे बाप ने लगाए थे ? हरामी कहीं का !' मुंबी जी की ग्रोर देख-कर वह बोला, 'मुंबी जी, इसकी अक्कल दुरुस्त करो तो !'

मुंशी ने सिपाहियों की झोर देखा और दो-तीन सिपाही उसे पकड़कर पीछे ने गए। पहले तो सबने मिलकर उसे दो-चार लातें लगाई, फिर बोले, 'भालर को छुड़ाना चाहता है न?'

सुलक ववड़ा गया था। वह श्रपने चारों भ्रोर देख रहा था। उसे ऐसे अववहार की कल्पना नहीं थी। कल्पना होती तो शायद वह तैयार होकर भ्राता, 'हो मालिक, छुड़ाना तो है।' उसके स्वर में निराशा थी।

'इसकी कीमत जानता है ?'

उसने सिर हिलाकर अनिभज्ञता प्रकट की।

'दरोगा साहब के लिए दो मुर्गियां, बस, श्रीर हम सबके लिए दो "।'

सुलक ने उन सब लोगों के चेहरे देखे। उसे सब एक जैसे दिखे। सारे चेहरे मिलकर जैसे हंस रहे थे। उसे लालकिलदरसिंह की बात याद था गई। उसने सच कहा था, यह सब गोरों की करनी है। थाज तक तो ऐसा कभी नहीं हुया। सुलक ने लाकर चार मुगियां मुंबी जी को भेंट कीं, उनके पैर छुए। तब कहीं भालरसिंह छोड़ा गया।

शाम को घोटुल में इसकी चर्चा हुई। गुण्डा घूर के पास खबर भी भेजी

मई। सुलक ने यह भी सुना कि जगदलपुर में पहला 'स्कूल' चालू हो गया है। उसमें चार गोंड़-लड़के भरती किए गए हैं। उन्हें जबरन लाया गया था। उस स्कूल का उद्घाटन दीवान रा॰ ब॰ पंडा बैजनाथ ने किया था। कहते हैं, उसने बड़े नरम शब्दों में लड़कों को स्कूल भेजने की अपील की थी परन्तु वे चार लड़के जबरन वहां लाए गए थे। उनका मांभी पंडा बैजनाथ के पास गया था। पंडा ने उसे बहुत समभाया था। कहता था, 'तुम्हारे लड़के पढ़-लिखकर सरकार की सहायता करेंगे।' मांभी गिड़गिड़ाया था, 'नहीं हुजूर, ऐसी सिरकार की हमें सहायता नहीं करनी।'

'कैसी सरकार ?'—इसका उत्तर मांभी न दे सका। बैजनाथ ने उसे बहुत कुछ समभाया, पर उसकी समभ में कुछ न श्राया।

मुलक अपने आप अल्ला उठा। उसकी सारी मिहनत पर जैसे पानी फिर गया था। वह न स्कूल का बनना रोक सका और न जंगलों पर अपना प्रभुत्व कायम रखने में सफल हुआ। गांव-गांव कांजी होस भी बनते जा रहे थे और जमीन की नाप-जोख भी तेजी से हो रही थी। सब कुछ हवा की तरह होता जा रहा था। सुलक दूर खड़ा उस बवंडर को देख रहा था जो उसके पास है और उसे शीझ ही अपने में लपेटने वाला है। सुलक ने सब कुछ घोटुल के सदस्यों को समक्ताया। सभी दु:खी हुए। सुलक को लगा कि वह यहीं के सारे लोगों को इकट्ठा कर चौकी में घावा बोल दे और मुंशी तथा दरोगा की गर्दन तोड़ दे। पर भालरसिंह ने उसे रोक दिया। बोला, 'सिरदार, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा।' उस रात सुलक सो न सका। बीच में जरा-सी अपकी आई तो उसने एक सपना देखा— उसका परदादा वहां आया है। उसी तरह लाठी टेके और सिर में पगड़ी बांघे उसके सामने खड़ा है। उसने सुलक के सिर पर हाथ फेरा है और कहता है, 'बच्चे, घबड़ा मत। हर अच्छे काम में बाधाएं आती हैं। बिना बाघा के कभी किसीको सफलता नहीं मिली। इनमें तू अपनी सफलता का पत्थर समक और आगे बढ़ता जा।'

'पर दादा, यह कब तक सहना होगा?'

'बस, ज्यादा दिन नहीं।'

'सच !'

'हां रे'— उसने फिर सुलक के सिर पर हाथ फेरा, श्रीर जब सुलक ने श्रांस

खोली तो श्रपने को गीकी में श्रकेला पाया। यह सपना उसके लिए एक बड़ा सहारा बनकर श्राया। उसने इसकी चर्चा किसीसे नहीं की। उसके बाद वह सोया भी नहीं क्योंकि सपना देखने के बाद सोने से उसका फल नहीं मिलता। उसकी यदि चर्चा की जाए तो भी वह बेकार हो जाता है। वैसे सुलक बड़ा प्रसन्न था इसलिए कम से कम भालरसिंह से उसकी चर्चा करना चाहता था, परन्तु गले तक बात श्राकर इक जाती थी।

दीवाली परव के दिन पास आ गए। सारे गांव ने मिलकर नुकानोंरदाना पाण्डुम' मनाया। नाच-गाकर सबने देवता का पूजन किया और अकरी तथा कोहला सबको बांटी गई। सबने मिलकर प्रार्थना की, 'हे देवता, इसी तरह हमारे दीये हर साल सोना उगमें।'

दूसरे दिन यहां की मोटियारियां सजधजकर तैयार हो गईं। तिलोका के नेतृत्व में वे टेकनार जा रही थीं, दीवाली नाचने। सब मातुल की मढ़िया के पास इकट्ठी हुईं। गांव के गायता ने मातुल की पूजा की और मनौती मनाई। चावल-हल्दी चढ़ाकर मातुल को मुर्गी की बिल भेंट की गई। तिलोका के मस्तक पर गायता ने तिलक लगाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी। नुका का एक तिनका सबने अपनी आंचुर में बांधा। एक बर्तन में तिलोका ने आग रखी। इसीमें देवी को धूप दी गई थी। गेंवड़े पर जोंदरा के आटे की रेखा उसने उचटकर पार की। उसी तरह दूसरी मोटियारियों ने किया और बिना पीछे देखे वे आगे बढ़ गईं। उनके गीत आसपास की पहाड़ियों में गुंज उठे:

नाना रे नाना सिल्सी रा रेला रे रेलो रे रेला।

दो दिन के बाद दीवाली के परब का ठीक दिन ग्रा गया और इसी दिन गायता ने बारसूर की मोटियारियों का गेंबड़े में स्वागत किया। ये छः गांव पार कर यहां ग्राई थीं। नाचते-गाते गायता के घर की ग्रोर एकदम बढ़ गईं:

> तिना नामुर ना ना रे, ना ना नामूर गायता ना लीन वेकेरा लयोरे

दीवाली के समय मनाया जाने वाला त्योद्दार जिसे 'नवान्न' भी कहते हैं।

२. कुदई श्रीर कुटकी . ३. चावल

## ताना लोने वाता रो लयोरे श्रोना लोने मुंजरा लयोरे

सुलकसाए, पाण्डू और भालरसिंह ने मोटियारियों का स्वागत किया। ये कुल दस थीं। इन्हें ने घोटुल ले गए। आपस में बातनीत चली। परिचय हुआ। सबने अपने-अपने घोटुल का नाम बताया। खूब हंसी-मज़ाक हुई। रात को नाच का इन्तज़ाम किया गया। सारी मोटियारियों के साथ यहां के चेलिकों ने नाच किया:

श्रम नागा परेगांव रोय देले होंगर भूम तांव पारेगांव रोय देले श्रम नागा रैया मंदा रोय देले ? गायता दादा दुश्रार रे रोय देले किले रे कोरू रचाय रोय देले श्रमाए इते रइतांग रोय देले। 2

भालरसिंह और सुलकसाए भी खूब नाचे। भालरसिंह ने तो हरएक मोटियारी के साथ नाच किया। यह नाच रात भर चलता रहता परन्तु घंटे भर के बाद ही एंक बड़ा अधुभ हो गया। सुलक के सिर पर बंधे मोरपंखों में से एक पंख नीचे गिर पड़ा। उसे देखते ही सबके पैर ग्रड़ गए। सुलक थोड़ी देर तो उसे एकटक देखता रहा। फिर उसने पंख उठाया। उसे घोटुल की छत पर रख दिया। सबने लिंगो से प्रार्थना की, 'हे देवता, हमपर क्या अनर्थ आने वाला है! हमारी रच्छा करो।'

सारे चेलिक और मोटियारी नीचे बैठ गए। उनका उत्साह खो गया था। इस नाच में पंख का गिर जाना बच्च का टूटना है। सब चितित हो गए, न जाने अब कौन-सा पहाड़ टूटने बाला है! सदस्यों ने तरह-तरह की चिन्ताएं व्यक्त कीं। जिसे जो सुका उसने वह बताया।

सुलक ने फिर चर्चा का दौर बदल दिया, 'जो बनता है सो करते हैं। कोई

गायता का घर किथर है बाबू ? गायता का घर नजदीक है । उसके घर में क्या है बाबू ? उसके घर में बन्दर है बाबू ।

२. ये सुन्दरियां किस गांव से आई हैं ? ये ऊंचे स्थान से आई हैं । वे कहां ठहरी हैं ? वे गायता के घर ठहरी हैं । उसकी बाड़ी के सामने उनका निवास है । वहीं वे ठहरी हैं ।

मुसीवत श्रव श्रनजाने श्राएगी तो हम उसका भी सामना करेंगे। सबने यह बात मान ली। मुलक ने अपनी योजना पर चर्चा शुरू कर दी। सारी मोटियारी उसे जानती थीं। वह उनके घोटुल में कई बार गया है। वहां श्रौर श्रास-पास क्या काम हो रहा है, इसकी जानकारी सुलक ने प्राप्त की श्रौर दरोगा के व्यवहार की बात उन सबको बताई। भालरसिंह ने इस दल की एक मोटियारी से दोस्ती कर ली थी। वह उसीके पास बैठा बातें करता रहा। वह भी वड़ी युलयुलकर उसका साथ दे रही थी। भालरिसह के चेहरे पर कई दिनों के बाद ऐसी ख़ुशी दिखाई दी।

नरकी पहर गायता ने पंख गिरने की खबर सुनी तो वह भी वितित हुआ। उसने बड़े देवता का पूजन किया थ्रीर उसके सामने खड़े होकर क्षमा मांगी, 'हे देव, श्रनजाने हमसे कोई अपराध हो गया हो तो माफ कर दो।'

मीटियारियों को आज डोंगुर घूमने जाना था। उन्हें आसपास की देवी-देव-ताओं के दर्शन कराए गए। सबने दन्तेक्वरी मह्या की श्रद्धा के साथ सिर मुकाया और अपने-अपने मन की मनौती मानी। वहां से सब जंगल की श्रोर बढ़ गए। यह पूरा दल कई छोटे-छोटे दलों में बंट गया। मालर अपनी नई मोटियारी को अकेला अलग ले गया। दोनों घने और ऊंचे जंगलों को देखते रहे। यहां-वहां की बातें करते रहे श्रीर एक दूसरे में इतने घुल-मिल गए जैसे उनकी बड़ी पुरानीं पहचान हो।

'सच कोसी, तुभी देखकर मुभी श्रपनी जलिया की याद श्रा जाती है। वैसा ही तेरा नाक-नकशा है और ठीक वैसी ही तू हंसती है।'

'कौन जलिया?'

'वही जिलया, जो मेरा दिल जलाकर विभली चली गई श्रौर उस नये घर में ऐसी खो गई है जैसे सुभसे कभी मिली ही नहीं।'

'तो ग्रीर करती भी क्या ? तुभत्में हिम्मत होती तो उसे जाने से रोक न लेता!'

'हिम्मत' उसकी बात न कर कोसी, हिम्मत तो बहुत है पर '' भालर्रासह उदास हो गया। कोसी ने उसकी नेदना पर हमदर्दी दिखाई, 'उसे भूल जा भालर, ग्रब बिलकुल भूल जा।'

'हां कोसी, तुभे देखकर'''।'

कोसी ने उसे धक्का दिया, 'बात करने में छुरी जैसा तेज दिखता है। ऊपर से तो बड़ा भोला है रे।'

भालर बहुत खुश हुग्रा। उसने कोसी का हाथ पकड़कर यहां-वहां खूब घुमाया। उसके लिए कई जंगली पुंगार तोड़े ग्रीर उनके गुच्छे बनाकर उसके बालों में लगाए। उसे दो पड़ियां भेंट करने का उसने वचन दिया। घंटों घूमने के बाद वे लीट ग्राए।

गायता के घर सारी मोटयारियों को भोज दिया गया। फालरसिंह श्रीर पाण्डू ने सारे गांव में फोली फिराई ग्रीर ग्रनाज इकट्ठा कर उस दल का नेतृत्व करने वाली विलोसा को भेंट किया। गायता ने उन सबको ग्रसीसा। गेंवहे में मातृल का पूजन हुग्रा। सबको मातृल महया का तिलक लगाया गया। श्रीर फिर उचटता-फुदकता सारा दल चला गया। कोसी ने लौटकर भाल्प्य की श्रीर देखा। सुलक ने इसे देखकर श्रीर भी चिन्ता प्रकट की। बोल्प, एनदाना के समय पंख गिरा था श्रीर धव एक मोटियारी ने भी लौटकर हमें देखा है। फालरसिंह ने समकाने की कोशिश की कि उसके लौटकर देखने में कोई बड़ी बात नहीं है परन्तु सुलक न माना। इत्ते बड़े श्रशुभ हो जाएं श्रीर वह उन्हें साधारएा बात समफलें।

कई दिन वह चितित रहा परन्तु उसका उत्साह कम नहीं हुग्रा । भ्रवने काम में वह बराबर लगा रहा।

सूरण सिरपर चमक रहा था और ग्रब उसकी किरनों में भी गर्मी ग्रा गई थी। सुलकसाए पास के किसी गांव से लौटा था। बाहर घूप में कट्टुल डालकर चित लेटा था कि किसीने उसे ग्रावाज दी। वह उठ बैठा। उसने देखा किलेपाल का सैलू खड़ा है। सुलक ने उठकर उससे जुहार की ग्रीर उसे बैठने को कहा। सैलू ने बिना कुछ कहे एक लाल मिर्च ग्रीर ग्राम की एक डाल उसके हाथ में थमा दी। सुलक प्रसन्नता से बांसों उछल पड़ा। वह घोटुल की ग्रीर दौड़ गया। उसके फरके पर खड़े होकर उसने तोंड़ी बजाई। जितने लोग उस समय गांव

दीवाली नाचने के बाद जब दल गांव से लौटता है तो गैंवड़ा पार करने के बाद किसीको
पिछे लौटकर नहीं देखना चाहिए। लौटकर देखना अशुभ स्चक है।

में थे, सब वहां जमा हो गए। फालरसिंह भी द्या गया था। सबने लाल मिर्च देखी तो खुशी से नाच उठे। सुलक गिने-चुने ग्रादमियों को लेकर सबसे पहले चौकी में चढ़ दौड़ा—'जय दंतेसरी मदया की!'

हुरें हुरें हुरें ऽऽऽ! हुरें हुरें हुरें ऽऽऽ। गम्भीर विजय-निनाद से आकाश गूंज उठा।

चौकी में पहुंचकर सुलक ने सबसे पहलातीर दरोगा को मारा। वह उसकी छाती में जा लगा और वह वहीं ढेर हो गया। भालर ने मुंशी की गरम्मत की। सिपाही चौकी छोड़कर भाग गए। दूसरे लोगों ने उनका भी पीछा किया और जिसे जो मिला उसकी खूब मरम्मत की। इन लोगों ने एकाएक धावा बोल दिया था। किसीके कान में इसकी भनक भी नहीं पड़ी थी। सुलक ने चकमक जलाई। सूखी काड़ियों में ग्राग लगाई और चौकी की छत पर छुला दी। सारी चौकी ग्राग की लपटों में खो गई।

सुलक श्रीर उसके साथी 'हुरें हुरें हुरें' का जय-निनाद करते जगदलपुर की श्रीर बढ़ गए। भालरसिंह को वहीं छोड़ दिया गया था। उसका काम गांव में बचे लोगों की रक्षा करना था।

सारे बस्तर में आग लग गई थी। गुण्डा घूर अपने दल-बल के साथ जगदलपुर पहुंच चुका था। जहां-जहां लाल मिर्च और आम की डाल जाती, वहां जौहर मच जाता। अन्तागढ़ के तहसीलदार की वहां के लोगों ने खूब मारा था और नरायनपुर के थाने में आग लगा दी थी। वहां के मुंशी और थानेदार भाग निकले। स्कूल की इमारत की एक-एक ईट फोड़कर सबने चकनाचूर कर दी। किलेपाल और बारसूर में जंगल की चौकियां तोड़ दी गई। उनमें आग लगा दी गई और सिपाहियों को या तो खूब पीटा गया या हत्या कर दी गई।

डिबरी घूर ने केशकाल में सबसे बड़ा काम किया। वहां से होकर रायपुर को टेलीफोन लाइन जाती थी। ग्रापने दल के साथ उसने सारी लाइन के दुकड़े-दुकड़े कर दिए, ताकि इसकी खबर किसी तरहबाहर न जा पाए।

महुम्रा के उत्साह का ठिकाना नहीं था। वह स्वयं तोड़ी फूंकती थी ग्रौर अपनी फौज को लेकर ग्रागे बढ़ रही थी। उसके दल में कोई सौ ग्रौरतें थीं।

सबके पास धनुष और बाए थे। सब गीत गाती थीं और आगे बढ़ती जाती थीं। स्वयं महुआ ने अपनी साथिनों की सहायता से कई पुलिस-चौकियों पर कब्ज़ा किया था। कई पुलिस-चौकियों में उसने आग लगाई थी और जंगल के बहुत-से नाके तोड़े थे। इन औरतों का साहस देखकर सब दांतों तले आंगुली दबाकर रह जाते।

सारा काम इतनी शान्ति के साथ हुआ था कि किसीको कानोंकान खबर नहीं लगी थी। रातों रात गुण्डा धूर ने सारे गांवों में लाल मिर्च ध्रीर ध्राम की डाल बंटवाई थी। सब पहले से तैयार ही थे। ध्रीर इस समय की बाट जोह रहे थे।

सारे दल धासपास के गांवों को लूटते जगदलपुर की श्रोर बढ़ रहे थे। जगदलपुर में गंगामुंडा टेकड़ी पर इन्होंने अपना डेरा डाला था। सब वहीं जमा हो रहे थे। गुण्डा धूर ने सबसे पहले पहुंचकर लालकलिंदरसिंह से मेंट की। लालकलिंदर उत्तर द्वार के पात उससे मिला। उसने बताया कि पंडा बैजनाथ तो बीजापुर इलाके की थोर है।

गुण्डा ने वहां से लौटकर सुलक से चर्चा की। सुलक ने बताया कि वहां भालरित है और वह यह सब सतक होकर देखेगा। भालर सचमुच सतक था। उसे बैजनाथ के आने की बात का पता लग गया था इसलिए वह कुछ आदिमियों के साथ किलेपाल पहुंच गया था। किलेपाल में आठ-दस हजार आदिवासी जमा थे और पंडा बैजनाथ के आने का रास्ता देख रहे थे। उस समय वहां से एक बैलगाड़ी निकली तो भालर ने उसे रोका। उससे पूछताछ की, पंडा साहब किधर हैं?'

'वह तो पीछे आ रहे हैं भाई।' वह वोला।

भालर ने उसका गला पकड़ लिया और एक घूंसा पीठ पर मारा। उसके साथियों ने बैलगाड़ी में लदा सारा सामान नीचे फेंक दिया। जब उसमें पंडा नहीं मिले तो उन्होंने गार्ड़ावान को छोड़ दिया। वे पंडा साहब का रास्ता देखते रहे, पर जब वह नहीं आए तो सब गीदम की छोर बढ़ गए। वहां पता लगा कि उस गाड़ीवान ने भोपालपट्टनम में पंडा साहब को इसकी खबर दे दी थी। उनके साथ पोलिटिकल एजेन्ट भी थे। वे दोनों हाथी में बैठकर पुलिस की सहायता से चांदा की श्रोर चले गए थे। भालरसिंह श्रीर उसके दल के लोगों

के गुस्से का ठिकाना नहीं था। दो दिन वे लगभग बैजनाथ का रास्ता देखते रहे थे। उस गाड़ीवान के छल पर उन्हें इतना गुस्सा थ्राया कि अब थ्रादिवासियों को छोड़कर जो भी गांवों में मिलता वे उसे भी मारने लगे। फालरिंसह तो बौखला उठा था। उसने गुस्से में श्राकर ग्राम के उस पेड़ को अपने तीरों से छेदना शुरू कर दिया, जिससे पंडा साहव का हाथी बंधा था। उसके साथियों ने भी यही किया और अन्त में पूरे पेड़ को ही काटकर फेंक दिया। ये सारे साथी रास्ते के हर कंकड़ और पत्थर को तोड़ते-फोड़ते जगदलपुर की थ्रोर रवाना हो गए। फालर ने गुण्डा घूर के पास यह खबर भी भेज दी कि ग्रादिवासियों को छोड़ और जो भी लोग हैं वे सब गोरों का साथ दे रहे हैं शौर हमारे दुश्मन हैं।

जगदलपुर में मार-काट मची थी। गुण्डा, सुलक, डेबरी और महुम्रा भ्रपने साथियों के साथ सारे गांव को चौपट कर रहे थे। जो म्रादिवासी नहीं थे, वे भी गोरों के मित्र हैं, यह विश्वास उनके मन में घर कर गया था। इसलिए वे किसीको न छोड़ते। सुलक ने उस स्कूल को जला दिया जहां गोंड़-लड़के भरती किए गए थे। जगदलपुर का थाना भी म्राग की लपटों में खो गया था। लाल-किलिदरसिंह प्राय: रोज रात को इन लोगों से मिला करता था। बड़ी रानी भी म्रापना संदेश उसके हाथ भेजतीं। सुलक ने कहा, 'हुजूर, हम एक बार राजा से भी मिलना चाहते हैं।'

'उनसे मिलकर क्या करोगे, सुलक ?'

'हम उनसे कहेंगे कि वे भी अपनी फौज हमें दे दें।'

'ऐसा नहीं हो सकता।' किंवरिसह ने कहा, 'राजा तुम लोगों के पक्ष में महीं हैं।'

'हमारे पच्छ में नहीं हैं ?' सुलक को अचरज हुआ।

'हां सुलक, इसमें अचरज की क्या बात है, वह तो गोरों का साथ दे रहे हैं।'

'तो हम राजमहल पर भी धावा बोलेंगे।' सुलक रोष में था गया। लालकर्लिदर ने उसकी पीठ ठोकी, 'शाबाश, पर ग्रभी नहीं, दो-चार दिन बाद।'

'जैसा हुजूर कहें।' वह वहां से चला श्राया। लालकलिंदरसिंह राजमहल

की खबर उन्हें बराबर देता रहा।

महुया रात को मुलक से मिलती तो अपनी पूरी योजना पर चर्चा करती। उसमें अपार शिवत और लगन थी। सुलक देखकर चिकत था। जो एक दिन ध्यार में पागल थी, वह आज जैसे सारा प्रेम भूल गई थी। सुलक कभी प्रेम की कोई बात करना भी चाहता तो महुआ उसे जोर का धक्का देकर कहती, 'कैसा सिरदार है रे, लड़ाई के मैदान में कोई ऐसी बातें करता है! 'खबरदार, ऐसा कहा तो! मैं भी तेरी बरावरी की सिरदार हूं।'

सुलक उसके चेहरे पर फूटती लाली को देखकर दंग रह जाता। उसकी फिर हिम्मत न होती कि वह प्यार की बातें करे।

जगदलपुर का पूरा शहर चारों श्रोर ऊंची दीवाल से घिरा था। इस दीवाल में चारों ग्रोर चार दरवाजे थे। एक तरफ इन्द्रावती नदी ग्रीर तीन ग्रोर खाई। खाइयों में इतना पानी कि कोई श्रादमी पैदल पार नहीं कर सकता। चहारदीवारी के लगभग मध्य में शहर के बाहर महल राजवाडा है। इसी महल की चोटी पर लाल चन्द्रमा श्रीर त्रिशुल के निशान वाला शासकीय ध्वज फहरा रहा था। राजा रुद्रप्रतापदेव श्रीर उनका पुरा परिवार इसी महल में रहा था। लालकलिंदरसिंह राजपरिवार का ही एक व्यक्ति होने के नाते महल राजवाडा की बाजू में ही दूसरे महल में रहता था। वह पूरी तरह विद्रोहियों का साथ दे रहा था क्योंकि उसकी हार्दिक इच्छा थी कि यदि राजा मारे जाएं तो वह किसी तरह जोड़-तोड़ भिड़ा ले और गद्दी पा जाए। उंसने बगावत की इस घटना का कोई उल्लेख महाराजा से नहीं किया। महाराजा को इतनापता था कि श्रादिवासी वहां जमा हो गए हैं परन्तु लालकलिंदरसिंह ने राजा साहब की बताया कि वे कोई गलत नीयत से नहीं भ्राए । इस साल से यहां एक मेला लगाने का काम शुरू हो रहा है। गुण्डा और सुलक की खबर आई थी कि वे जनसे मिलना चाहते हैं परन्त्र लालकलिंदरसिंह ने राजा की मना कर दिया। बोला, 'भाई साहब, पंडा बैजनाथ ने स्कूल खोलने, जंगल-कर लगाने ग्रीर जमीन

श्राज जगदलपुर का नकशा एकदम बदल गया है। चहारदीवार के कुछ चिह्न भर बच्चे हैं।

बांटने के जो कानून बनाए हैं; ये श्रादिवासी सोचते हैं, सब श्रापके बनाए हैं। श्रापसे कुछ श्रच्छी नीयत लेकर ये भेंट नहीं कर रहे। हो सकता है कोई श्राप-पर हमला कर दे।'

महाराजा रुद्रप्रतापदेव को राज्य चलाने का अनुभव तो था नहीं। प्रकृति से भी वे अधिक मिलनसार और साहसी व्यक्ति नहीं थे। लालकॉलंबर ने दोनों को समभाने का सारा जिम्मा अपने ऊपर लेकर यहां राजा को निश्चित कर दिया।

रात जोरों की खुर्रार्टे भर रही थी। गुण्डा धूर और सुलक इस अंधेरी रात में इन्द्रावती नदी के तीर लालकिल दरिसह का रास्ता हेर रहे थे। लालकिल दरिसह वहां पहुंचा तो दोनों ने उसके पैर छुए। गुण्डा बोला, 'हुजूर, क्या अंधेर है! एक ओर तो महाराजा ने गोरों को बुला लिया है श्रीर श्रव हमसे मिलना भी नहीं चाहते।'

'क्या हुया गुण्डा ?' लालकलिंदर की आवाज में दया और नरमी थी। 'आज हमने यहां राजा से मिलने के लिए खबर भेजी थी हुजूर,' गुण्डा ने कहा, 'परन्तु महाराजा ने घंटे भर बाद जवाब भिजवाया कि हमें मिलने का समय नहीं है।'

'भ्रच्छा ! तो महाराजा इतने ग्रागे पहुंच गए ?'

'हां मालिक ! विपदा एक ओर से थोड़े आती है। जब आती है तो चारों भोर से घेर लेती है।'

'इसमें विषदा की क्या बात है गुण्डा,' लालकलिंदर ने उसकी पीठ ठोकी। 'तुम्हीं सोचो भला, राजा तुमसे क्यों मिलेगा? पहले की बात छोड़ दो, अब राजा तुम्हारे साइगुती थोड़े हैं। "राजा साहब ने तो मुक्तसे कहा है कि मैं तुम लोगों से कह दूं कि यदि यहां गड़वड़ किया तो सरकारी फीज छोड़ दी जाएगी।'

'एं एं एं !' सुलक आश्चर्य से बोला, 'यहां राजा ने इस तरह हमें अनाथ छोड़ दिया ? हम भी देख लेंगे।'

'हां मालिक, कम से कम हमसे एक बार वात तो कर लेते। हम अपना दुःख-दर्द उन्हें सुना देते और फिर जो वह कहते हम अपने सिर-माथे पर धरते।' गुण्डा ने कहा।

'तुम लोग गलत सोचते हो गुण्डा,' लालकलिंदर ने दूसरा पासा फेंका, 'महाराजा अब तुम्हारे मित्र नहीं रहे। उनसे न्याय की श्राशा मत रखो।'

'फिर हुजूर ?' सुलक के इस प्रश्न पर लालकॉलदर्रांसह कुछ देर सोचता रहा। फिर बोला, 'अच्छा यह तो बताओ, अभी तुम्हारी कित्ती फौज और आना बाकी है ?'

'ग्रभी कम से कम भ्राघे लोग भीर ग्राएंगे। रोज सब ग्राते जा रहे हैं।' 'देखो गुण्डा, चार दिन भीर रास्ता देखो, पांचवें दिन तुम लोगों को महल राजवाड़ा पर धावा कर देना है भीर यहां को एक-एक इंट उखाड़ फेंकना है।'

लालकालदर की इस बात को दोनों ने स्वीकार कर लिया। वहां से लौट-कर गुण्डा और सुलक गंगामुण्डा की टेकरी पर चढ़ गए और ज़मीन पर लेटे दोनों महल पर धावा करने की योजना बनाते रहे। उन्हें भरोसा था कि चार दिन में बस्तर के सारे जवान ग्रादिवासी वहां जमा हो जाएंगे और फिर ग्रांधी की गति से वे ऐसा हमला करेंगे कि राजमहल की एक भी ईंट न बचेगी। दोनों राजा की श्रोर से निध्चन्त थे।

लालकलिंदरसिंह ने इन्हें वचन दे दिया था कि वह राजा को भरमाए रखेगा श्रीर यह पता नहीं लगने देगा कि ये लोग राजमहल पर धावा करने वाले हैं।

भुटपुट श्रंधेरा था और बहुत-से लोग इन्द्रावती के तीर मुंह धो रहे थे। उनमें भालरसिंह भी था। सबने देखा, इन्द्रावती नदी के उस पार कोई श्रजीब-सी चीज खड़ी है। उसके पास एक गोरा श्रफसर है श्रौर साथ में कुछ सिपाही। सब लोगों ने वह श्रजीब चीज श्रभी तक नहीं देखी थी। भालर ने श्रपने साथियों से कहा, 'वह देखो, क्या चीज है? चलो हम उसे देखें।' सब तैयार हो गए। लगभग श्राधा मील नदी के किनारे-किनारे गए तब कमर तक पानी से सबने नदी पार की श्रौर वहां जा पहुंचे।

भालर जोर से उचका, 'हुरें ऽऽऽ!' सब एक साथ चिल्लाए, 'हुरें ऽऽऽ!'

'श्ररे, यह तो कालीदेवी है रे, चली पूजन करें।' सब उसके पास चले गए। गोरा था ग्रेयर जो एक भारी अंग्रेज श्रफसर था, इन्हें देखकर घबड़ा

१. भेयर रायपुर में डी० एस० पी० था।

गया। उसने शायद सोचा था कि ये लोग हमला करने आए हैं। उसने मोटर से गोली निकाली और दनादन दाग दी। सबसे पहली गोली फालरिंसह को लगी और वह थोड़ी देर मछली की तरह तड़पकर सदा के लिए सो गया। उसके तीन-चार और भी साथी मारे गए। बाकी वहां से भाग गए। वेचारे निहत्थे थे। कभी मोटर तो उन्होंने देखी नहीं थी। उसे एक देवी समफकर वे उसकी पूजा करने आए थे, ग्रेयर ने उनकी जान ले ली।

ग्रेयर पहले से ही भ्राग-बबूला था। पंडा बैजनाथ यहां की सारी खबर उसे दे चुका था। वह किसी तरह नदी पार करना चाहता था। वहां कोई पुल तो था नहीं। घंटों यत्न करने के बाद भी उसे सस्ता न मिला। काफी देर के बाद मोटर वहीं छोड़कर एक फकीर की मदद से भ्रपने कुछ सिपाहियों के साथ उसने खड़गधाट पार किया भ्रीर सीधे राजमहल जा पहुंचा।

राजमहल में जाकर उसने सबसे पहले रुद्रप्रतापिसह को गिरफ्तार किया। राजा रुद्रप्रताप एकदम घबड़ा गए। उन्होंने अपने को नादान बताया पर प्रेयर कहां मानने चला था! उसने महल के अहाते में श्रीर श्रासपास कांच कूट-कूट-कर बिछवा दिए। चारों ओर लोहे की जालियां लगवा दी गई श्रीर महल के परकोटे के किनारे लगे बड़े-बड़े भाड़ कटवा दिए गए। इससे, कोई महल में नहीं घुस सकेगा। यहां राजा एक कमरे में कांच के घेरे में बन्द कर दिए गए। लालकिटर तब महल के बाहर था। ग्रेयर को यह किसी तरह पता चल गया कि वह श्रीर बड़ी रानी दोनों बागियों से मिले हैं।

यहां भानरसिंह श्रीर उसके साथियों के मरने की खबर जब गुण्डा श्रीर दूसरे साथियों को मिली तो वे तड़प उठे। उनके कलेजे में जैसे किसीने कीला ठोक दी थी। महुआ तो सुनकर सूख गई, 'बेचारा भानर मुफ्त में मारा गया!'

'हमें ग्रब चुप नहीं बैठना चाहिए, सिरदार!'

'हां सुलक, तू ठीक कहता है।'

गुण्डा ने टेकरी पर खड़े होकर तोड़ी फूंकी । सारे म्रादिवासी धनुष-बाए। लेकर खड़े हो गए।

गुण्डा ने भालर ग्रीर दूसरे साथियों के मरने की उन्हें खबर दी ग्रीर कहा, 'भाइयो, हमें ग्राज ही राजमहल पर घावा करना है। सब तैयार हो जाग्रो।' 'हम तैयार हैं!'—एक साथ सब चिल्लाए। इसी समय सामने से एक

ग्रफसर ग्राता उन्हें दिखाई दिया। सुलक ने उसे देखा, बोला, 'मुण्डा, देखों तो वह कीन ग्रा रहा है ?' गुण्डा ने अपना धनुष निकालकर बागा उसपर चढ़ाया ग्रीर उसे जैसे ही छोड़ना चाहा कि वह अफसर चिल्लाया, 'मैं तुम्हारा साइगुती हूं, साइगुती हूं, ठहरो।' गुण्डा ठहर गया। अफसर ने पास आकर कहा, 'गुण्डा, तुम लोग क्यों उबल रहे हो! ग्रेयर साहब तो महल में जाकर घंटों रोए हैं। उन्होंने घोखे से तुम्हारे साथियों पर गोली चलाई है।'

'यह कैसा घोखा है ?' सुलक ने सीना तानकर कहा।

'धोखा किससे नहीं होता बीर, साहब ने समका था कि वे लोग उनपर धाबा करने भ्रा रहे हैं।'

'तुम्हारे अफसर की क्या आंखें नहीं थीं ? हम बिना बताए किसीपर धावा नहीं करते हुजूर।'

'इसीलिए तो हुजूर रोए हैं गुण्डा। उन्होंने खबर भेजी है कि वे तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। वे तुम्हारी तकलीफ मिटाने श्राए हैं, लड़ाई करने नहीं।'

'यही तो हम चाहते हैं,' गुण्डा बोला, 'हमने महाराजा से भी यही कहा था, पर वे हमसे न मिले। हम हुजूर से बातें करने को तैयार हैं।'

'तो चलो।'

गुण्डा अपने साथियों के साथ महल राजवाड़ा की ओर चल पड़ा। महल के बाहर ग्रेयर खड़ा था। उसने मुसकराते हुए हाथ जोड़कर सबसे जुहार की। गुण्डा उसके सामने खड़ा हो गया। उसने आंख भरकर गुण्डा को देखा। गुण्डा के पास ही डेबरी था। ये दोनों शक्ल में मिलते-जुलते थे। वह बोला, 'ओ खूब, दुम डोनों बहोत खूबसूरट हो।'

'हमें किसलिए बुलाया गया है ?' डेबरी ने तेज आवाज में पूछा। प्रेयर अपनी आंखों में बनावटी आंसू लाया, 'श्रम बहोट डुसी है। दुमारे डोस्टों को मारा। श्ररे दुम नयीं जानटा, हम इहां रे चुका है। एक बार गढ़ बंगाल गिया ठा। वहां का 'राजमेल' में ठहरा ठा। वहां का आडमी बहोट अच्छा है'"।'

सुलकसाए अपने गांव का नाम सुनकर सामने आ गया, 'मैं वहीं रहता हूं साहब । आपको अब पहचान गया ।' सुलक के साथ महुआ खड़ी थी । ग्रेयर ने तिरछी आंखों से उसे देखा । बोला, 'खूब नौजवान, श्रम दुमको पेछान गया । और वो लड़की: ''?' 'महुग्रा नाम है इसका ।' 'बहोट खूबसूरत है।'

महुमा भ्रपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुई। उसने गोरे श्रफसर की भोर देखा, यह तो वही था जो उस रात राजामहल में ठहरा था और यदि किरिया की आत्मा उस राजामहल में न होती तो । । महुम्रा ने दांत पीसे। मन हुम्रा कि वह ग्रपने कंघे से कमान निकालकर एक तीर छोड़ दे। वह कंघे तक हाथ भी ले गई पर तीर न निकाल सकी। निहत्थे भ्रादमी पर तीर कैसे छोड़ा जाए! ग्रेयर ने कहा, 'टो, मैं टुम लोग में से है। श्रम "श्राया है दुमारा शिकायट सुनने।'

'पर हमें भरोसा कैसे हो ?' सुलकसाए ने कहा, 'तुम्हारी बातों का बिसास हम नहीं कर सकते।'

ग्रेयर यहां की जमीन से परिचित था। उसने मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया ऋौर श्रपने मुंह में रखते हुए बोला, 'हम मट्टी खाकर कसम खाटा है।'

मुलक ने गुण्डा की श्रोर देखा, 'यह तो घरती मह्या की कसम खाता है!' 'तब तो बात माननी पड़ेगी मुलक!'

'हां गुण्डा ।'

'टो ग्रब द्रम भी कसम खाग्रो।' ग्रेयर ने उन लोगों की श्रोर देखा।

गुण्डा ने नीचे भुककर मिट्टी उठाई ग्रौर मुंह में रखकर कसम खाई, 'हमारे पंख थोड़े उगे हैं मालिक। हम तो ग्रपनी रच्छा के लिए यहां ग्राए हैं। जब कोई कुछ सुनता ही नहीं तो हम क्या करते!'

'भ्रम सब सुनेगा गुण्डा, सब सुनेगा।'

गुण्डा की देखादेखी उसके सारे साथियों ने भी मिट्टी खाकर कसम खाई स्रोर टेकरी की स्रोर लौट गए।

'हुरी हुरी हुरी !'

'हमारी जीत हुई सुलक।'

'हां गुण्डा।'

'हमारी बात मान ली गई।'

'यही तो हम चाहते थे। श्रव सारा किस्सा हम उससे कहेंगे श्रीर वह इमारे दुःख जरूर दूर करेगा। श्रफसर बड़ा भला है।' सबने ग्रेयर की बड़ी तारीफ की। फालरसिंह का मरना भी वे भूल गए।

दूसरे दिन ग्रेयर ने उनकी सारी वातें सुनीं और बोला, 'दुमें टीन डिन यहां ठहरना होगा। मैंने बैजनाथ को बुलाया है। वह ग्रा जाए, ग्रम उसकी भी सुन लें।'

'हां सुन लो ग्रेयर साहब । हम यह सब उसके सामने भी कह सकते हैं।' सुलकसाए ने बड़े गर्व से कहा।

'टीन डिन टम्हें सरकार की ग्रोर से खाना मिलेगा।'

'जय हो ग्रेयर साहब की !' सबने ग्रेयर की बड़ी बड़ाई की। वे पंडा बैजनाथ के श्राने की प्रतीक्षा करते रहे।

मुलक और महुमा एक भाड़ के नीचे बैठे थे। मुलक बोला, 'तुभपर मोहित था यह भौर भ्रव फिर मिल गया। कहीं उसने तुभे रात को बुलाया तो!'

'चल हट,' महुम्रा बोली, 'म्रब न्या बुलाएगा माइलोटा !'

'क्यों ? नहीं बुला सकता क्या ?'

'तू जाने देगा ?'

'मैं क्या करूंगा महुआ, यदि तू जाना ही चाहेगी।'

महुग्रा ने उसके चिहूंटी ली, 'भव यह वह महुग्रा नहीं है सुलक ! वह बुलाएगा तो यहीं से एक तीर छोड़कर उसका काम तमाम कर दंगी।'

'बारनी बन गई है तू तो !' सुलक ने उसकी पीठ ठोकी।

'क्यों नहीं!' महुआ ने सीना तानकर कहा, 'सिरदार हूं, तुक्ससे कम थोड़े ही हूं।'

दो दिन कट गए। तीसरी रात आई। सब सो रहे थे। महुआ, सुलक, गुण्डा श्रीर डेबरी—चारों सरदार गंगामुंडा से दूर फुटपुटे में बैठे बातें कर रहे थे। वे आपस में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बैजनाथ के आने के बाद कहीं ग्रेयर ने उनकी शर्तें न मानीं तो वे क्या करेंगे।

'हम तुरन्त उनपर तीर छोड़ देंगे।' महुग्रा बोली। 'हां गुण्डा, जब समभौता नहीं होगा तो चुप क्यों खड़े रहेंगे!' सुलक की इस बात पर गुण्डा ने नाराजगी प्रकट की, 'हमने घरती महया की कसम खाई है सुलक।'

'हां रे S S S' सुलक श्रीर महुग्रा एक साथ बोले, 'तू ठीक कहता है गुण्डा।' 'तव'—डेबरी ने कहा, 'मैं बताता हं'...'

इसी समय गोली चलने और चीखने-चिल्लाने की श्रावाज सुनाई दी। सबने खड़े होकर देखा तो वे देखते रहे। सारी गंगामुंडा पहाड़ी हजारों बंदूकधारी सैनिकों ने घेर ली थी। कई म्रादिवासी जमीन पर निर्जीव पड़े थे शौर ग्रेयर जोर से कह रहा था, 'खबरदार, एक ने भी टीर छोड़ा। सबका कटलेग्राम करा डूंगा।'

सारे श्रादिवासी धवड़ाए खड़े थे श्रीर उन्होंने श्रपने तीर-कमान जमीन पर डाल दिए थे।

ये चारों एक दूसरे की भ्रोर देखने लगे। वे एक साथ फुसफुसाए, 'इसने तो घरती मइया की कसम खाई थी!'

भीर उन्होंने देखा कुछ सैनिक उनकी भीर चले भा रहे हैं।

'भागो सुलक, सब भागो। जो जहां भाग सके भागो। नहीं हम मारे जाएंगे। चारों उस पहाड़ी से कूदते-फांदते भाग गए। सैनिक कुछ दूर तो दौड़े पर फिर उनका पता नहीं चला। वे सब जाने कहां खो गए थे।

ग्रेयर टेकरी पर खड़ा गर्व से देख रहा था। उसे अपनी विजय पर जैसे असीम आनन्द हो रहा था। उसी समय बेंत से भरी तीन गाड़ियां सामने आकर खड़ी हो गई। ये सारी बेंतें पानी में भीगी थीं और काफी फूल गई थीं। ग्रेयर के पास एक सैनिक खड़ा था—हट्टा-कट्टा और तगड़ा। हजारों दूसरे सैनिक इन आदिवासियों को घेरे थे। वे बंदूकें ताने खड़े थे। एक-एक आदमी सामने लाया जाता और बेंतों से उसकी मरम्मत की जाती। उससे उनके नेता का नाम पूछा जाता, पर कोई बताने को तैयार नहीं था। सैकड़ों बेंत खाकर भी किसीने नाम नहीं बताया। औरतों को भी बेरहमी से बेंतों द्वारा पीटा गया। कई को जमीन पर घसीटा गया। सारे, दिन मार-पीट का यह सिलसिला जारी रहा। सूरज थककर सामने की पहाड़ी में सो गया पर गंगामुण्डा की पहाड़ी से सटाक-सटाक बेंतें चलने की आवाज बराबर आती रही। इन वेचारे आदिवासियों को ऐसा घोखा दिया गया था, जैसा यहां के लोगों ने आज तक न कभी देखा था और न सुना था!

गुण्डा स्रौर डेबरी उस संघी दौड़ में न जाने कहां खो गए थे। सुलकसाए स्रौर महुसा भागते-भागते काफी दूर निकल गए थे। पहाड़ियों स्रौर घाटियों को पार कर जब वे नीचे उतरे तो उन्हें सामने फूस की कुछ टपरियां बिखरी नज़र स्राई।

'यह तो उलनार है सुलक ....।'

'हां महुआ, हम आठ मील धा गए!'

'गुण्डा न जाने कहां निकल गया ! पत्थरों ध्रौर काटों की चोट खाकर उसके दोनों पैर खुरच गए थे। खून निकल रहा था, परन्तु वह भागता जा रहा था।'

'सिपाही कहीं उसका पीछा न कर रहे हों महुआ, वरता वेचारा पकड़ा जाएगा और यदि पकड़ा गया तो ग्रेयर उसका गला काटे बिना नहीं रहेगा।'

'चलो, हम वहां चलें।' दोनों ने फिर दौड़ लगाई। एक ही दौड़ में वे गांव के बीच पहुंच गए थे। यह गायता का घर था। वहां सैकड़ों लोग जमा थे। वे सब जगदलपुर की स्रोर जाने की तैयारी में थे। उन्होंने सुलक को देखा तो एक साथ चिल्ला उठे, 'जय बड़े देव की, हुरें हुरें हुरें !'

सुलक जोर से हांफ रहा था और महुआ तो लस्त पड़ गई थी। सुलक ने मुश्किल से घीरे-घीरे जगदलपुर का सारा किस्सा कह सुनाया।

उलनार के गायता को यह पता लग चुका था। बोला, 'सुलक, यह हम सुन चुके हैं। इसलिए मैंने सारे लोगों को यहीं रोक लिया है। चितरकोट, बदनपाल और महपाल के दलों को भी यहीं बुला लिया है। इन रास्तों पर अपने आदमी खड़े कर दिए गए हैं।'

'बहुत खूब गायता,' सुलक ने उसके सामने सिर भुका दिया, 'तुमने बहुत भ्रम्छा किया।'

'मुलक, एक बहुत बुरी बात सुनी है,' गायता के चेहरे पर जैसे चिन्ता की सैंकड़ों पगडंडिया उभर श्राई थीं। उसकी श्रांखें भर गई थीं—'हमारे नेता के बिरुद्ध ग्रेयर हाथ घोकर पड़ा है ?'

'किसके, गुण्डा के पीछे ?'--महुम्रा ने पूछा।

'हां महुमा।' गायता की आंखों से आंसू की बूंदें ढुलकने लगीं, 'ग्रेयर ने मुनादी कराई है कि जो कोई भी गुण्डा धूर और डेवरी धूर को जिन्दा या मुदा पकड़कर उसके सामने ला देगा उसे दस हजार और पांच हजार रुपये इनाम मिलेंगे।'

'इत्ता रुपया !' महुन्ना ने मुंह फाड़ दिया।

'हां महुन्ना, इसलिए मुक्ते चिन्ता है। पैसों के लोभ में पड़कर कहीं कोई उसे पकड़वान दे!'

गायता की बात सुनकर सब चिन्तित हो गए। सबने खड़े होकर बड़े देव की याद की, 'हे देवता, हमारे दोनों नेताग्रों की रच्छा कर।'

'ग्रेयर ने हमें बहुत बड़ा घोखा दिया गायता ।' सुलक की श्रावाज कांप रही थी, 'देवता उसे इस पाप के लिए जरूर सजा देगा।'

'कब देगा सुलक ? जब देगा देखा जाएगा। आज तो हमें सजा मिल रही है,' महुआ अब सारा साहस खो बैठी थी, 'लालकलिंदर का भी तो पता नहीं है रे,……।'

'है, उसका पता है,' गायता ने कहा, 'उसे ग्रेयर ने गिरफ्तार कर लिया है भीर सुना है, उसे रातोंरात राज के बाहर निकाल दिया गया है।

'श्रब क्या होगा ?' महुत्रा अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई।

'यह मुसीबत आने वाली थी, यह मैं कई दिन पहले जान गया था गायता। दंतेवाड़ा में दीवाली नाचते समय मेरे सिर से पंख गिरा था और बारसूर की एक मोटियारी ने जाते समय लीटकर देखा था।'

सुलक की बात सुनकर गायता ने भी लम्बी सांस ली, 'यह तो बहुत बड़ा श्रजुभ था सुलक।'

'हां गायता।'

'श्रव हम क्या करें ?' दूसरे खड़े लोगों ने एक साथ प्रश्न किया। 'हम फिर लड़ेंगे।' महुश्रा तेजी से बोली। 'जब तक हममें से एक भी जिन्दा है, बिना लड़े नहीं रहेंगे।' 'हां गायता, महुश्रा ठीक कहती है। इसके सिवाय हमारे पास और चारा ही क्या है ! न लड़ेंगे तो भी मारे जाएंगे। लड़कर मरना ज्यादा ग्रच्छा है।'

सव लोगों ने सुलकसाए की बात मान ली। तय हुम्रा कि जो म्रौर लोग भ्राने वाले हैं उन्हें भी म्रा जाने दिया जाय भ्रौर फिर सब जगदलपुर चलकर एक साथ धावा बोल देंगे।

उलनार में पड़ाव डाल दिया गया। गांव के बाहर महुन्ना श्रौर सुलक ने एक भोंपड़ी में बररा ली। वे अपने घावों को सेंकते रहे। महुन्ना स्वयं बेहद कमजोर हो गई थी परन्तु फिर भी वह सुलक की सेवा करती रही।

नाहूम नरका ! रात सांय-सांय कर जैसे सिसिकयां भर रही थी। सुलक ने तभी आवाज सुनी—'ठांय! ठांय!! ठांय!!!' यह गोलियों की आवाज थी। महुप्रा तब सो रही थी। उसने महुग्रा को उठाया। दोनों ने एक बांस में सनकाड़ी बांधकर आग जलाई और ऊपर उठाकर देखा। कहीं कुछ न दिखा पर 'ठांय-ठांय' की आवाज बराबर सुनाई पड़ती रही। काफी देर के बाद उन दोनों ने देखा कि कुछ मजालें उनके गांव की तरफ बढ़ती आ रही हैं।

'देख महुआ, लगता है ग्रेयर को हमारे यहां आने का पता लग गया है।' 'हां मुलक, पर कौन हमारा पता देगा ?'

'क्या जाने हममें ही कौन बिभीसन है। जो हो यह सरकारी फौज ही चली आ रही है।'

सुलक टपरिया में गया। वहां से वह तोड़ी निकाल लाया। उसे जोर से फूंककर उसने अपने साथियों को जगाना चाहा। परन्तु तोड़ी फूंकते ही उन दोनों ने देखा कि सारे गांव को चारों तरफ से मजालों ने घेर लिया। दूर की मजालें अभी भी दिख रही थीं।

'समभी,' महुआ बोली, 'यह भी ग्रेयर की चाल है। बहुत-सी फौज श्रंधेले में पहले ही आ चुकी है। अब हम सब धिर चुके हैं, सुलक।'

'हां महुम्रा।'

महुत्रा सुलक से लिपट गई, 'क्या जाने हम फिर मिलते हैं या नहीं !' 'जिन्दा नहीं तो सरकर मिलेंगे महुत्रा, पर इस बार लड़ेंगे जरूर ।'

सुलक ने तोड़ी को ताकत भर फूंकना गुरू कर दिया। सारे आदिवासी तैयार हो गए। सुलक ने तुरन्त ग्रादेश दिया, 'घावा करो।'

ग्रंघेरे में ग्रादिवासियों ने तीर छोड़े। सरकारी फौजों ने भी ठांय-ठांय कर

गोलियों की बौछ।र शुरू कर दी। तीर श्रौर गोलियों की वर्षा घंटों हुई। रात बीत गई श्रौर अलबेतू का परछाई जैसा उजाला उतर श्राया, पर लड़ाई में किसी तरह की कमजोरी नहीं श्राई। दोनों श्रोर के सिपाही मरते रहे, किसीने हिम्मत न हारी।

एकाएक एक घुड़सवार सुलकसाए की भोंपड़ी के पास ग्रा धमका । उसने बंदूक की एक गोली छोड़ी परन्तु वह सुलक को न लगकर भोंपड़ी की दीवाल में छद बनाकर निकल गई । भोंपड़ी के एक बाजू में महुग्रा थी। उसने पीछे से तीर छोड़ दिया ग्रौर वह सैनिक घोड़े से नीचे गिर पड़ा। सुलक ने एक ग्रौर तीर उसकी छाती में चुभा दिया। वह वहीं ढेर हो गया ग्रौर वे दोनों उस घोड़े पर बैठकर सबकी नज़र बचाते गांव के बाहर हो गए।

घंटों युद्ध के बाद जब सूरज की रोशनी उलनार पर उतरी तो श्रादिवासियों ने देखा, ग्रेयर की श्रनिगतत फौज उनके गांव को घेरे हैं। श्राघे से ज्यादा श्रादिवासी निर्जीव धूल में लोट रहे हैं। गायता ने तीर-कमान नीचे डाल दी। उसकी देखादेखी सबने यही किया। सरकारा फौजों ने सबको गिरफ्तार कर लिया। ये सब जगदलपुर लाए गए श्रीर ग्रेयर के सामने पेश किए गए। ग्रेयर की क्रूर श्रांखों से खून टफ रहा था, 'ये जंगली, हमसे लड़ने की हिम्मत करते हैं!' उसने गायता के गाल पर कसकर चांटे लगाए श्रीर अपने भारी जूते की एक ठोकर उसके पेट में मारी, फिर एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया कि इसके गले में फंदा लगाकर भाड़ से लटका दिया जाए।

गोलबाजार में इमली का एक भारी पेड़ लगा था। गायता के गले में रस्सी वांधकर उसे सबके सामने भाड़ पर जिन्दा लटका दिया गया। वह बहुत देर तड़पता रहा और अन्त में लकड़ी जैसा ठूंठ बनकर रह गया। उसीके बाजू में अन्तागढ़ के परगना-मांभी को जिन्दा लटका दिया गया था। ग्रेयर क्रोध में लाल था। हाथ से रिवालवर और चमड़े का हंटर लेकर दांत पीसता चारों थ्रोर देख रहा था। हजारों लाशें वहां पड़ी थीं और हजारों थ्रादिवासी बन्दी बना लिए गए थे। उसके क्रोध का जैसे अन्त नहीं था। उसने गायता थ्रौर मांभी की लटकती लाशों को भी कोड़े से पीटा।

१. सबेरा

'जंगली!'

ग्रेयर ने श्रपने किसी बड़े सैनिक को बुलाया—'गुण्डा, डेबरी श्रीर सुलक हो कहीं से हो हाजिर करो।'

'बहुत खोजा हुजूर पर किसीका पता नहीं चलता ।'

ग्रेयर गुस्से में था ही। उसने ग्रपने ही सैनिक के गाल पर चांटा जड़ दिया— 'नॉनसेंस, गेट श्राउट।'

ग्रेयर ने राजमहल की श्रोर देखा। उसपर भगवा भंडा लहरा रहा था। एक सैनिक को हुक्म देकर उसने वह भंडा निकलवाया श्रौर उसके चिथड़े-चिथड़े कर दिए। राजमाता को भी उसने जी भर गालियां दीं। वह इस मामले में श्रन-जान थी पर सब सुनती गई। श्रन्त में उन्हें राज्य से निकाल दिया गया। राजा कद्मप्रतापदेव विवश थे। कांच के चूरण के बीच वह घिरे श्रांसू बहाते रहे।

ग्रेयर ने एक बार कैदियों की ग्रोर फिर देखा। उनमें सैंकड़ों ग्रौरतें भी थीं। ग्रौरतों को देखकर उसने दांत पीसे—'जंगली चुड़ैल! यह भी लड़ता है!' उसने एक-एक ग्रौरत को सामने बुलाया। प्रत्येक को वह ध्यान से देखता ग्रौर ताकतभर एक-एक हंटर उन्हें मारता ग्रौर जेल में बन्द करने का हुक्म दे देता। वह शायद उनमें से महुग्रा को खोज रहा था। सारी ग्रौरतें चली गईं पर महुग्रा वहां नहीं थी। उसकी बौखलाहट बढ़ गई थी। उसने हंटर ग्रौर रिवाल्वर वहीं फेंक दिए ग्रौर राजमहल के ग्रन्दर चला गया।

सुलक भ्रौर महुम्रा घोड़े पर भागते काफी दूर निकल भ्राए थे। पोरद की किरगों लड़खड़ाने लगी थीं भ्रौर सारा पश्चिमी पोरोभूम किसी खूनी की तरह कठोर हो गया था।

'सुलक !'

'हां महुम्रा।'

'अब तो बैठा भी नहीं जाता। कमर जैसे टूट रही है।'

सुलक ने दाएं हाथ की ग्रोर देखा । वहां एक टूटा-फूटा इँटों का खण्डहर था । वह घोड़े से उतर पड़ा । महुग्रा को भी सहारा देकर उसने नीचे उतारा— 'चलो ग्राज की रात यहीं गुजारेंगे ।'

'पर....!'

'डर लगता है तुभी, कहीं चुड़ैल रात को घावा न करे?'

'नहीं सुलक, चुड़ैल तो हमारी साइगुती है। उसीके डर से तो शायद जंग में यह खण्डहर भी श्रकेला पड़ा है। जब हमारी कमर टूट चुकी है तब फिर उसी-का सहारा क्या कम है!'

'फिर'...?'

'यह घोड़ा हमारे गले की फांसी बनेगा, सुलक ।'

'तू ठीक कहती है महुआ।'—सुलक ने घोड़े को चूमा। उसके गले से लिपट-कर उसने अपने आंसू बहाए और उसकी लगाम तथा करारी छोड़ दी। आली-शान घोड़ा उचाट भरकर भाग गया और न जाने कहां खो गया।

सुलक ने महुम्रा का हाथ पकड़ा। महुम्रा ने घपना हाथ उसके गले पर रख़ दिया। दोनों उस खण्डहर के भीतर चले गए ग्रौर ग्रपने साथियों की याद में ग्रांसू बहाने लगे, 'यह भूमकाल हम कभी नहीं भूल सकते, सुलक कभी नहीं।'

'हम क्या ! हमारी स्राने वाली पीढ़ी भी उसे याद रखेगी महुस्रा ।'—यह सुनकर महुस्रा शरमा गई स्रोर उसने प्रेमभरी तिरछी नजरों से सुलक को देखा

श्रव तक पोरद भी किसीकी गोद में सो चुका था श्रीर सारे जंगल में श्रंधेरा आवारों की तरह चक्कर काटने लगा था। उसका साथी कील्हिया उस खण्डहर के पास आकर जोर-जोर से चिल्ला रहा था, 'हुआ ऽ ऽ ऽ हुआ ऽ ऽ ऽ'। कोल्हिया की आवाज सुनकर महुग्रा कांप उठी। सुलक ने उसे अपने पास खींचकर छाती से लगा लिया, 'जो हो चुका उससे बड़ा श्रशुभ श्रव क्या हो सकता है महुशा, यह कोल्हा तो भूमकाल के असमय श्रन्त पर रो रहा है। पर सचमुच यह अन्त नहीं है साइगुती। सबरे का नया सूरज हमें नई ताकत देगा। तब हम देखेंगे भ्रेयर हमारी भूम से कैसे बचक् अनिक लहा है।'

